प्रथम संस्करण थीर नि॰ सं॰ २४८६ प्रति १००० द्वितीय संस्करण थीर नि॰ सं॰ २४८६ प्रति १०००

\*

मुख्य २)

•

सुद्रकं मैंसीचन्द वाकसीवास कसस प्रिन्टर्स सदमयंव (किश्रनगढ़)

# निवेदन

श्रीमान् पण्डित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्षमागं प्रकाशक ग्रन्थ की रचना की है। उसका मातवां श्रिधकार श्रत्यन्त उपयोगी है, वयोकि वस्तुस्वरूप जैन धमं है, तथापि उसके श्रनुयायी उसे कुलधमं मान वैठते हैं श्रीर स्वय वस्तुस्वरूप धमं के श्रनुयायी हैं—ऐसा मानकर श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, पुण्य, नवतत्त्व, श्रनुप्रेक्षा, निश्चय श्रीर व्यवहारादि में कैसी गम्भीर भूलें करते है— उसका इस सातवे श्रधकार में श्रत्यन्त सुन्दर निरूपण किया गया है। इस श्रधकार पर पूज्य श्री कानजी स्वामी ने श्रपनी श्रत्यन्त रोचक शैली में विशद रीति से वीर स० २४७६ में प्रवचन किये थे श्रीर वे सोनगढ से प्रकाशित होने वाली "श्री सद्गुरु प्रवचन प्रसाद" नामकी हस्तलिखित (गुजराती) दैनिक पित्रका में कमश दिये जा चुके हैं। उन्हीं को सिक्षप्त करके यह पुस्तक प्रकाशित की गई है।

मोक्षमागं प्रकाशक के प्रथम छह श्रिष्ठकारों के प्रवचनों का सिक्षप्त सार "मोक्षमागं प्रकाशक की किरणें" (भाग-१) के रूप में श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट की श्रीर से वीर स० २४७६ में प्रकाशित हो चुका है, श्रीर दूसरा भाग श्रापके हाथ में हैं। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से प्रगट हुई इन किरणों द्वारा मोक्ष का मार्ग सदैव प्रकाशमान रहे।

धाचार्यकरप पण्डितवर्य श्री टोडरमलजी साहव का महान उपकार है कि जिन्होंने इतनी सरलता से उन सब वातो को बहुत ही सुन्दर ढड्न से स्पष्ट किया है कि जो मोक्षमार्ग के साधक जीव की साचना के मार्ग में घटक जाने के स्थान धाते हैं जिससे कि साधक कहीं भी न घटक कर यथार्थ मार्थ में सग जावे ।

दूसरा उपकार है पुरुष शी शुरुदेव का विक्होंने भी पण्डितकी के विषय को विश्वदक्त्म से स्पष्टीकरण करके हम सावकों के सिमे मार्ग को धीर भी सरम बसामा।

'श्री सद्गुद प्रवचन प्रसाद' में प्रकासित प्रवचनों को संक्षिप्त करने में माई थी शिवसास देवश्य बोशी वकीस राजकोटवाओं नै मन्द्रा सहयोग दिया है उसके सिये उनका भाषार मानत हैं।

पुजराती पुस्तक का हिन्दी सनुवाद मा॰ श्री मगमनासणी जम

ने किया उसकी आद्योपान्त मिलान करने भावि का काम ब्रह्मकारी भाई गुलावचन्दची ने किया उसके लिये उसका भी भाभार मानते है।

सोमगढ़ बीर सं॰ ४८६ वीर बदी १४ ) प्रमुख-भी १० जैन रवाच्याय सम्बर हाट सोसगढ़ (सीराष्ट्र)



# विषय-सूची

| विषय                                                  | <u>व</u> ्र |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| (१) केवल निश्रयनयावलंबी जैनाभासों का वर्णन            | ३-८९        |
| ससार पर्याय में मोच पर्यायकी मान्यता वह भ्रम है       | 8           |
| तीन प्रकारकी विपरीत मान्यता                           | ६           |
| शक्तिमें से व्यक्ति                                   | ৩           |
| श्रात्माका परमपारिणामिक भाव                           | 독           |
| स्वभावमें से केवलज्ञान प्रगट होता है                  | 3           |
| श्रारमामें केषलगान की शक्ति है                        | १०          |
| पचमहाव्रतादिके परिगाम वह राग है                       | 88          |
| प्रथम क्या निर्णय करना चाहिये <sup>।</sup>            | १२          |
| फर्मीद्य का श्रर्थ                                    | १२          |
| निमित्त-उपादान, नि० नैमित्तिक                         | १६          |
| च्यवहारके कथनका आशय                                   | २१          |
| शास्त्रमें विकार को पुद्गलजन्य कहने में आशय-          | २२          |
| विकार जीव और कर्म प्रकृति इन दोनो का भी कार्य नहीं है | २३          |
| रागादि अकेली कर्म प्रकृति का भी कार्य नहीं है         | २४          |
| रागादि भाव आरमामें ही होते हैं                        | २४          |
| कर्म राग नहीं कराते                                   | २६          |
| रागादि भाव श्रोपाधिक भाव है                           | ३०          |
| निमित्ताकी मुख्यता से रागादि पुद्गलमय हैं             | ३१          |

19

विमान भावके नारा का उद्यम करना बोग्य है

षरमा बोग्य है।

| 10001 0000 0000 0000 0000                                    | • •        |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| निरचधमासीकी मूलके चार प्रकार                                 | <b>1</b> 2 |
| वुद्धिपूर्वक-सनुद्धिपूर्वक का पुरुवार्य                      | 48         |
| <b>उत्त्वविचारावि वयम कमक क्योपरामादि के भावीन है</b>        | 25         |
| कमें-शोकमका अंवल, कारमा और रारीर दोनोंकी स्वतंत्र अवस        | वारेण      |
| हुम्ब ष्टिसे रागादि कीर कम मोकम का संबंध कामूतार्व है        | Ř=         |
| कर्म मोक्रमं के साथ दादारम्यसम्बंध नहीं है नि॰ नै॰ सबप है    | 34         |
| <b>शुद्ध अञ्चद्ध पर्योगीका पिंड नइ चारम</b> त्रव्य <b>दे</b> | ጸጸ         |
| स्व पर प्रकाशक शक्ति कारमाकी 🖁                               | 80         |
| परप्रव्यसे भिन्न चीर वापने मात्रीसे चमिन वह नुश्यकी हास्ता   | f se       |
| सम्यादिष्ट कानवा है कि मेरी शक्ति दो सिद्ध ही होनेकी है      | K.         |
| आत्माडी निर्मेश भनुमृति होकर अक्वाय भावका होना वह प          | र्वाय      |
| नौ श्रद्धा है                                                | ×₹         |
| <b>ब्रानी हो भी शास्त्राध्यास चादि शुप्त विकस्य होते हैं</b> | ×          |
| शास्त्रास्यास का प्रयोजन                                     | ×L         |
| तस्यकान क विना मात्र तपसे धर्म गर्दी होता                    | •4         |
| वहले बस्वज्ञान करना चाहिये                                   | *          |
| परियाम कीर वाझ कियाका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध              | w1         |
| सम्बन्धरान के परकात् ही सक्यी प्रतिका होती है।               | =2         |
| हुम मार्थसे कर्मके स्विति चतुमाग यद गाउँ 🕻 ।                 | $\alpha$   |
| ्रामागुम दोनों भारत हैं, किन्तु बाह्यमधी झोड़कर हाममें प्रव  | र्धन       |
|                                                              |            |

| (२) मात्र निरचयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति ९०              | से ११३      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| चपयोग को स्व में लगाने के चपदेश का प्रयोजन             | १०७         |
| परद्रव्य रागादिका कारण नहीं है।                        | १०५         |
| परद्रव्यका झातृत्व दोष नहीं है                         | १०६         |
| आत्माका श्रद्धा, ज्ञान-भाचरणका अर्थ                    | १११         |
| (३)मात्र व्यवहारावलम्बी जैनाभासोंका निरूपण ११६         | ३ से१ ४२    |
| च्यवहार प्रथम कहकर दो हजार वर्ष पहले श्वेताम्बर सप्रव  | राय की      |
| स्थापना हुई है                                         | ११४-१७      |
| जड़ चेतन की पर्याय कमवद्ध है                           | ११८         |
| स्वभाव दृष्टि करना चारों अनुयोगोंका तात्पर्य है        | 398         |
| सामान्य-विशेष दोनों निरपेच                             | १२१         |
| फुलक्रमसे धर्म नहीं होता                               | १३∙         |
| मात्र श्राज्ञानुसारी सम्चे जैन नहीं हैं                | १३३         |
| परीचा करके आज्ञा मानना वह आज्ञा सम्यक्तव है            | १३८         |
| तीर्थंकर, गणधर के नाम से लिखे हुए कल्पित शास्त्रोंकी प | ारीचा       |
| करके भद्धा छोड़ना चाहिये                               | रेश्वर      |
| पर जीवोंकी दया पालन करना श्रादि जैन धर्म का सच्च       | । स्रक्ष्मण |
| नहीं है।                                               | <b>4</b> 88 |
| दया, दान, तपसे सम्यक्तव नहीं होता                      | १४६         |
| धन प्राप्ति आदि लौकिक प्रयोजन के हेतु धर्मिकया करे     | ' इसे       |
| पुण्य भी नहीं होता                                     | १४६         |
| ( ४ ) जैनामासी मिथ्यादृष्टियों की धर्म साधना १५        | ३से१६२      |

द्यममानमर्गे नहीं

१९० से २४०

111

lev

7 i =

4.1

to:

283

...

सब शास्त्रीका वास्त्रये 'बीवरागभाव

(६) दश्चार्य भद्रान की अवयार्यता

भीव-बात्रीव सस्य ज्यानकी अयमायता

माबमासनका रहान्य सक्ति निरूपण

चागरवंगरव ६ भद्राम की घरपावता

बायतस्य के बद्धात की धायबाधता

र्शवरतस्य ६ मञ्जान की व्यवसायता

शुभगाग गंबर मही किन्तु आश्रव है

मात्र है

| किन्द्य पुराव है                        | tec             |
|-----------------------------------------|-----------------|
| स्यवदार ररनत्रय भागव है आहरत की महानता  | बाह्य बैमबस मही |
| किन्तु भीतरागी विज्ञान से दे            | *4*             |
| [ ४ ] जैनामासोंकी सुदव-गुरु-शास्त्र मसि | का मिध्यापना    |
|                                         | १६३ से १८९      |
| केवस्रशानके कारक दिव्यध्यनि नही स्वरती  | 162             |
| क्षानीके ही संस्थी मक्ति होती है        | १७३             |
| द्यानी कीर महानी की मक्तिमें विशेषता    | fox             |
| भज्ञानीकी शुरु मक्ति                    | १७६             |
| मुनि का सक्वा कदण                       | ₹⊏₹             |
| बज्रानीकी शास्त्र भक्ति सम्बन्धी भूल    | <b>१</b> =३     |
| भैन शान्त्री का सक्या लक्ष्म            | tex             |

नैमित्तिक किया ।वर्तत्र दावी है, बसमें मन्य पदार्व निमित्त

| निर्जरातत्त्व के श्रद्धानकी अययार्थता                         | २२६          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| नियत का निर्णय पुरुषार्थ से होता है।                          | २३१          |
| निर्जरा के चार प्रकार                                         | २३३          |
| जैन श्रोर अजैन कीन                                            | २३४          |
| आरमा के भान विना छपवास लघन है                                 | २३६          |
| केवली भगवान् के असाता सातारूप में परिणमित होती है             | २४०          |
| विशुद्धता के अनुसार निर्जरा होती है वाह्य प्रवेतनके अनुसार नह | र्धि २४१     |
| मोक्षतत्त्वके श्रद्धानकी श्रयथार्थता                          | २४६          |
| अनन्तर्ताके स्वरूपको केवली भगवान श्रनन्तरूपसे जानते देखते     | हें २४७      |
| अज्ञानी को तत्त्वार्थं श्रद्धान नामनित्तेप से है।             | २४४          |
| सविकल्प और निर्विकल्प भेदझान                                  | २४४          |
| सम्यग्दर्शन के विना अकेला व्यवहार व्यर्थ है।                  | <i>২্</i> ৼ७ |
| (७) सम्यग्ज्ञानके हेतु होनेवाली प्रवृत्तिमें अयथार्थता २६०    | -२७७         |
| ''सदुगुरु कहै सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो श्रधा ।''         | ,            |
| ''लोजी जीवे वादि मरें।''                                      | २६१          |
| शास्त्राभ्यास अपने ज्ञान लाभ के लिये है, मात्र दूसरॉको सुन    | नाने 💮       |
| के लिये नहीं।                                                 | २६२          |
| शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन                                      | २६३          |
| आस्मा पर जड़ कर्म का प्रभाव नहीं है।                          | २६७          |
| चारों अनुयोगों के श्रभ्यास का प्रयोजन                         | २६६          |
| देशनालव्धि में सम्यग्ज्ञानी ही निमित्त होते हैं               | २७२          |
| (८) सम्यक् चारित्र के हेतु होनेवाली प्रवृत्ति में             |              |
| अयथार्थता २                                                   | ७८-३२        |

| - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| सम्परदर्शनक्ष्पी मूमि के विना प्रतक्ष्पी दृष गर्ही दोवा।       | २⊏३         |
| तरवज्ञाम के पिना सब माजरण मिश्या है।                           | २⊏४         |
| <b>कान प्रस्ताक्</b> यान <b>है ।</b>                           | <b>9</b> c= |
| धर्म का मूक सम्बन्दर्शन है।                                    | <b>RCL</b>  |
| शानी भाषनी राक्ति भनुभार प्रतिशादि क्षेता है                   | RAR         |
| भी महाचीर बन्न कश्याखक दिन                                     | REK         |
| भगवान जीवों का बदारक है-यह कवन निमित्त का है                   | REC         |
| ब्रह्में ह्रक्वोंका परिश्वमन स्वतंत्र है । जैन वर्म की भाग्नाव | \$00        |
| तस्थकाम पूर्वक दी प्रतिका क्षेत्रा योग्य दै                    | 308         |
| जारमाके भाव विमा चाचरण मिध्याचारित्र है                        |             |
| तस्त्रज्ञानपूरक भाषरण सभ्यक्षारित्र है।                        | 115         |
| - चारित्र कार्नद्वावक है, उसे कप्टमद मानमा वह मिष्यात्व है।    | \$48        |
| वेरक् प्रकार का चारित्र संदक्तवाय है, यमें नहीं।               | 484         |
| द्रप्यक्षितीका मिप्यापना सम्बन्दप्ति बाम सक्ते हैं ।           | 116         |
| बादि स्मर्ग्य ≢ान                                              | 48E         |
| (९) द्रस्याउँगीके धर्म साधनमें <del>शत्</del> यभापना           | ₹₹          |
| परप्रभक्ते इष्ट-भनिष्ठ जानकर महज्ञ-स्वाग करना वह               |             |
| मिच्यानुदिः है ।                                               | <b>३</b> २२ |
| कोई परत्रक्य असे-दुर हैं ही सही फिरन्न                         | <b>19</b> 2 |
| निमित्त के कारण माथ मही बिगइता ।                               | <b>49</b> 2 |
| धच्यो वदासीमवा                                                 | ३२७         |

वरवस्तु अपना परियाम विगावन में बमर्ब नहीं है।

| महात्रतादि प्रशस्तराग चारित्र नहीं है किन्तु चारित्र में दोष है | ३३०        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (१०) द्रव्यिलंगी के अभिप्रायका अयथार्थपना ३२४-३                 | १४७        |
| तत्त्वज्ञानके घिना द्रव्यलिंगी कषायका पोपण करता है।             | ३३४        |
| सर्वज्ञके मार्गके साथ किसी भी धर्मका समन्वय नहीं हो सकत         | τ          |
| जैन श्रर्थात् स्वतत्र वस्तु स्वभावका कथन करनेवाला               | ३३६        |
| शुभभाव ज्ञानी के द् <b>ड</b> समान है, मिध्यादृष्टि को व्यापार   |            |
| समान है ।                                                       | ३३७        |
| द्रव्यितगी वास्तवमें कर्म श्रीर आत्माको भिन्न नहीं मानता        | ३३६        |
| द्रव्यलिंगीसाधु-श्रसयत सम्यग्दष्टि तथा देश सयत की अपेर          | ता         |
| में हीन है                                                      | ३४१        |
| संयोगदृष्टि बाले को कभी धर्म नहीं होता                          | ३४४        |
| संसार तत्त्व कौन ?                                              | ३४७        |
| (११) निश्चय-च्यवहाराभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका                |            |
| स्वरूप ३४८                                                      | ४१८        |
| मोक्षमार्ग दो नहीं, उसके निरूपण के दो प्रकार हैं।               | ३४६        |
| सच्चा निरूपण वह निश्चय तथा उपचार निरूपण व                       | T <b>C</b> |
| व्यवहार है।                                                     | ३४१        |
| संसारका मूल मिथ्यादर्शन है। उसका नाश करने से ससार क             | Ī          |
| नारा होता है।                                                   | ३४३        |
| व्यवहारनय असस्यार्थ है, निश्चयनय सत्यार्थ है।                   | ३४४        |
| निश्चय-च्यवहारनयकी ज्याख्या                                     | ३४७        |
| व्रतादि मोक्षमार्ग नहीं है, तथापि निमित्तादि की अपेक्षा उसे     |            |

250

14

श्मर इंदर

मोश्रमाय कहता वह स्ववहार है ।

स्यवद्दार का पहला प्रकार

क्र**्र**स्यक्र

| and the second of the second o | ٠,٠        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| कारस-कायमें निरमय-ज्यनदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248        |
| प्रवृत्ति नवहूप नहीं है, व्यमित्राशतुसार प्रह्मपासे प्रवृत्तिमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| दोनों नथ बनते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #er.       |
| "निश्वयनयात्रित मुनिवर, प्राप्ति करें निकाँगाकी।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244        |
| मिरचक्को स्वादेश और स्थवहार को देव मानना वह दोनी स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यों        |
| का भवान है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240        |
| को भारमार्थं में बावत हैं वह स्मन्शार में सोते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Quo</b> |
| स्पवहार कानने योग्य है आव्यवीय ( व्यावेय ) नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७१        |
| मी-प्रकार <b>के जा</b> रीप- <b>व्यवहा</b> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142        |
| म्ब॰ तब असस्यार्ग निरूपण करता है। इसलिये ववनुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| मामना मिष्यात्व है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202        |
| दोनी मयी के महराका वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2==        |
| दोनों नवोंको समान <b>धरवार्य नहीं श</b> ानना वादिये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ţw         |
| विक्रियका कुद्ध मी प्रभाव स्वर्धी पढ़ता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***        |
| स्ववहारमय परमार्णको समस्यत के विने 🕻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹w£        |
| म्य॰ सथ स सम्बन्धा तीन प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14         |
| जिसके बीवरान मावहम मोक्सार्ग प्रगठ हुआ है, बसके जवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>q</b>   |
| को क्ष्मार से मोचमार्ग कहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ALX</b> |
| (चोंबो क्सके दो <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८७        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| व्रतादिक को मोक्षमार्ग कहना वह उपचार है।                             | ३६३ |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| तीनों प्रकारके व्यव <b>हार</b>                                       | ३६४ |
| व्यवहारनय कार्यकारी का अर्थ                                          | ३६¤ |
| जो मात्र व्यवहार को ही समकता है वह उपदेशके योग्य नहीं है             | 338 |
| व्रतादिकं व्यवहार नहीं है, किन्तु व्रतादि को मोश्रमार्ग मानन         |     |
| बह व्यवहार है।                                                       | ४०३ |
| सम्यग्दर्शन होने के पश्चात व्रतादि शुभ भाव को मासमार्ग               |     |
| का उपचार घाता है, अशुभ को नहीं                                       | ४०४ |
| एकही पर्यायमें परस्पर विरुद्ध दो माष मानना वह मिथ्यात्व है           | ४०८ |
| शुद्ध उपयोग ही धर्म का कारण है                                       | ८११ |
| षीतराग शुद्ध उपयोग ही मोक्षका कारण है                                | ४१२ |
| शुभको और शुद्धको कारण-कार्यपना नहीं है।                              | ४१४ |
| निश्चय-व्यवहार सम्बन्धी अज्ञानी का भ्रम                              | ४१६ |
| ( १२ ) सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्यादृष्टिका निरूपण ४                      | १९  |
| सम्यग्दर्शन पूर्वेकी पात्रता /                                       | ४२• |
| विकार जीवका उस समय का स्वकाल है। क्रमके कारण विकार                   | ,   |
| नहीं है।                                                             | ४२७ |
| स्वानुभव प्रगट करने के लिये प्रेरणा                                  | ४३० |
| ह्युभ भावसे संसारपरिमित नहीं होता                                    | ४३२ |
| भाव भासन पूर्वक प्रतीति वही सच्ची प्रतीति है।                        | ४३३ |
|                                                                      | ४३४ |
| प्रयोजनभूत हेय-उपादेय <del>वर</del> वोंकी परीचा करके यथार्था निर्याय |     |
| <b>फरना</b>                                                          | ४३६ |

व्यवस्य जानने योग्य कर्<sup>न्य</sup> 811 सम्बन्ध सम्बन्ध जीवका शरशह पूर्वेक पुरुवार्थ 880 वर्ष रिपार होवे ही सम्यक्त का अधिकारी 884, चैतन्यकी निर्विकस्य असूमृति वही सम्बन्दर्शन ! 883 सम्यक्त के साथ देव-गुरु-धर्म आदि की प्रशीतिका नियम है ४४३ पंच क्रविवर्धी का स्वक्रप । 888 परिवासी की विचित्रता । \*\* संसार का मस मिप्नत्व है।

¥XQ

TL 27 30 6

क्ष श्री सिद्धेभ्यः नमः क्ष क्ष श्री मोत्तमार्गप्रकाशकेभ्यः नमः क्ष

# 9

# अध्याय सातवाँ

जैनमतानुयायी मिथ्यादृष्टियों का स्वरूप

[ वीर स० २४७६ माघ शुक्ला १०, शनि, २४-१-४३ ]

दिगम्बर सम्प्रदायमे सच्चे देव-गुरु-शास्त्रकी मान्यता होने पर भी जीव मिथ्यादृष्टि किस प्रकार है ? वह कहते हैं। जो वेदान्त, वौद्ध, श्वेताम्बर, स्थानकवासी ग्रादि है वे जैन मतका श्रनुसरण करनेवाले नहीं हैं,—यह बात तो इस शास्त्रके पाँचवें ग्रधिकारमें कही जा चुकी है। यहां तो यह कहते हैं कि—जो वीतरागकी प्रतिमाको पूजते हैं, २८ मूल गुण घारक नग्न मावलिंगी मुनिको मावते हैं, उनके कहे हुए शास्त्रोका श्रभ्यास करते हैं—ऐसे जैन-मतानुयायी भी किस प्रकार मिथ्यादृष्टि हैं।

"सता स्वरूप" में श्री भागचन्दजी छाजड ने कहा है कि दिगम्बर जैन कहते हैं कि—हम तो सच्चे देवादिको मानते हैं इस- जिये हमारा गृहीत मिथ्यात्व तो छूट ही गया है। तो कहते हैं कि— नही, तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व नही छूटा है, क्योंकि तुम गृहीत मिथ्यात्वको जानते ही नही। भ्रम्य देवादिको मानना ही गृहीत मध्यात्वको जानते ही नही। भ्रम्य देवादिको मानना ही गृहीत मध्यात्वका स्वरूप नहीं है। सच्चे देव-गुरु-शास्त्रको श्रद्धा बाह्यमें

२ मोचमार्ग प्रकाशक की किरखें

भी ययार्थं व्यवहार जानकर करना चाहिये सन्त्रे व्यवहारको जाने विना कोई देवादिकी श्रद्धा करे तो वह भी गृहीत मिस्याइष्टि है। यहाँ तो सगृहीत मिस्यास्वकी जात करते हैं—

इस मय तरुका मूल इक बानहु मिथ्या मात । ताकों करि निमृष्ट अप, करिए मोच उपाय ॥ १ ॥

—इस ससारकपी बुदाकी बड़ एक मिध्यारव मान ही है जस
मिद्यारव मानका यदि समूस मास करते ता मोशका उपाय होता है।
बो सक्ये देवादिको मानते हैं वे बग हैं उनके स्तितिष्क प्रस्त बीव तो जैन मी नहीं कहलाते धोर वो बग हैं सवा बिन प्राज्ञाको मानते हैं उनके भी मिध्यारव रहता है। —उतवा यहां वर्णम करते हैं। जिल्होंने दिगम्बर समातम जनकुसमे बनम सिया हो वे बिन स्राज्ञाका पानन करते हैं किन्तु दंबादिका यवाच स्वक्य कैसा होता है उसकी उन्हें बाबर गहीं हैं इसिसी उनके भी मिध्यारव होता है। सत्तराह्य दोय रहित सबझ बीतरागका देव मानते हैं नगन दिनाम्बर

हु । जिल्हा रिपोल्य र रातिया अनुसान व्याप स्वक्य केसा होता स्वाप्त सामान करते हैं किन्तु दर्शादका यक्षाय स्वक्य केसा होता है। सहाराह देव या रहित स्वयंत्र वीदाराका देव सानते हैं नग्न विगम्बर सहाराह देव सानते हैं नग्न विगम्बर सहाराह सुस पुणीके बारी जो मुनि—स्न पुन पानते हैं और उनके कहें हुए सावसिकों मामते हैं — उन्हें भी सारमाके यवाच स्वक्यका मात म होनेसे मिम्पाल होता है। विन्हें सब्ये देवादिकों कवर नहीं है जिल्हें सारमाका स्वाप्त मात होनेसे मिम्पाल होता है। विन्हें सब्ये देवादिकों कवर नहीं है उनकी देवादिकों स्वयं सारमाका स्वाप्त मात होता है। उनकी दो पर्के देवादिकों स्वयं सोर मिष्ट सारमाका सारमाका मात नहीं हिता है। स्वर्ह तो उन मिम्पाल होता है वादकों से सार करते हैं विन्हुं सारमाका सारम

हम तो सनातन जैन धर्मावलम्बी हैं ग्रीर वीतरागकी श्राज्ञाका पालन करते हैं—ऐमा माननेवाले जैन भी मिण्याहिष्ट होते हैं। उस मिण्याहवका श्रग भी बुरा है, इसिलये वह सूक्ष्म मिण्यात्व भी छोडने योग्य है।

श्रव कहते हैं कि जिनागममे निश्चय-व्यवहारूप वर्णन है, उसमें यथार्थका नाम निश्चय और उपचारका नाम व्यवहार है। पट्खण्डागम और समयसारादिको ग्रागम कहा जाता है, उसमें जैसा निश्चय-व्यवहारका स्वरूप कहा गया है वैसे स्वरूपको जो यथावत् नही जानते श्रौर विपरीत मानते हैं वे भी मिध्याहिष्ट हैं। उनकी यहाँ वात करते हैं।

### मात्र निश्चयनयावलम्बी जैनाभासींका वर्णन

जो ग्रकेले निश्चयनयको मानते हैं किन्तु व्यवहारको मानते ही नही-ऐसे मिथ्याद्दृष्टि जीवोका स्वरूप कहते हैं। कोई कोई जीव निश्चयको न जानकर मात्र निश्चयाभासके श्रद्धानी वनकर श्रपने को मोक्षमार्गी मानते हैं वे निश्चयके स्वरूपको नही जानते। हमे मोक्षमार्ग प्रगट हुग्रा है—ऐसा वे मानते हैं ग्रीर श्रपने श्रात्माका सिद्ध समान श्रनुभव करते हैं, किन्तु स्वय प्रत्यक्ष ससारी होने पर भी भ्रमसे श्रपने को वर्तमान पर्यायमे सिद्ध समान मान रहे हैं वही मिथ्याद्दृष्टि—निश्चयाभासी है। जैन कुलमे जन्म लेकर, समयसारादि शास्त्र पढकर भी जो ग्रपनी मित कल्पनासे पर्यायमे होनेवाले विकारको नही मानते वे मिथ्यादृष्टि हैं।

ससारपर्यायमें मोत्तपर्यायकी मान्यता वह श्रम है श्रात्माकी पर्यायमें रागादि हैं वह ससार है, वह प्रत्यक्ष होने पर भी संसारपर्यायको मोझपर्याय मानना सो भ्रम है। एक समयमें
दो पर्याय नहीं होती—ससारपर्याय मही होती। धारमामें राय
सा विकारों पर्याय अपने कारणसे—अपने आराधसे होती। धारमामें राय
सा विकारों पर्याय अपने कारणसे—अपने आराधसे होती। है
उसे कारण माने—अवना अपने परिणाम न माने किन्तु
बक्के परिणाम माने वह निरुव्यामाशी पिथ्याइटिट है। सिद्धसमान
स्वाय पर मेरो सारमामें सिद्ध होनेनी शक्ति प्रकास विद्यामान
हरूस इटिट से है। धारमामें सिद्ध होनेनी शक्ति प्रकास विद्यामान
हरूस हटिट से है। धारमामें सिद्ध होनेनी शक्ति प्रकास विद्यामान है
सह स्वेताले कहा है किन्तु पर्याय सप्रेशाले सिद्ध समान नहीं
कहा। स्वमावको इटिटो विकारका नाश हो जाता है —इस स्रयेशाले
विकारको समूलाय—स्ववहार कहा है।

भान्तरमे छट्टे प्रायुक्तानकी भूमिदशा होती है तब बाह्यमें यवाच नागता होती है। - इते यवाचे समझना चाहिये। मात्र सम हो जाये वह भुनित्व नहीं है तीन क्यायोंका गांश होने पर सन्तवशा तो सहब हो होती है किन्तु नागवशा न हो भीर भुनिपना मानसे तो वह भी ठीक नहीं है।

पर्योगकी सपेकांसे संसारी धौर सिद्ध एक समान नहीं है। विस्प्रकार राजा भीर रंक मनुष्यताकी सपेक्षा समान हैं उसीप्रकार सिद्ध और ससारी जीवलकी सपेक्षाते एक-से हैं। मित्रजूतारि जार जान भी पूर्ण नेक्सजानकप रक्षाकी सपेक्षाते समन्तर्थे आपक्ष हैं तो फिर मिस्पारककी पर्योग को कि संसारक है उसे और सिद्ध प्रयोगको समान मामना वह अनमा है। पर्योगमें समाविसे जुद्धसा

ही हो तो समार कैसा ? चौदहवें गुणस्थानमे भी ग्रौदियकभाव— ग्रसिद्धत्व है। इसलिये वर्तमान प्रगट पर्यायमे 'हम सिद्ध हैं'—ऐसा जो मानता है वह मिध्याहिष्ट है।

जीवके दो भेद हैं—सिद्ध श्रीर ससारी। जीव चौदहवे गुण-स्थान तक ससारी कहलाता है। शास्त्रमे पर्याय बुद्धि छुडानेके लिये द्रव्य दृष्टिकी बात कही हो वहाँ निश्चयाभासी जीव वर्तमान पर्यायको नही मानता, इसप्रकार वह द्रव्यकी भूल करता है, यह बात कही। श्रव, केवलज्ञान पर्यायमे क्यो भूल करता है वह बात करते हैं।

श्रीर कोई ग्रपने में केवलज्ञानादिका सद्भाव मानता है, श्रनन्ता-नन्द-वीय ग्रादि वर्तमानमे प्रगट है ऐसा मानता है, किन्तु वर्तमान पर्यायमे तो ग्रपने मे क्षायोपशमिक भावरूप मित-श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है ग्रीर क्षायिक भाव तो कर्मोंका क्षय होने पर ही होता है, तथापि श्रमसे कर्मक्षयके विना भी ग्रपने मे क्षायिकभाव मानता है वह भी मिथ्यादृष्टि है। जो इस पर्यायके स्वरूपको नही जानते ऐसे जीव जैन मतमे होने पर भी मिथ्यादृष्टि हैं—वह वात कही।

× × ×

[ वीर स • २४७६ माघ शुक्ला ११, रविवार, २५-१-५३ ]

शास्त्रमे केवलज्ञान, केवलदर्शन, श्रनन्तानन्द श्रादि स्वभाव जिक-श्रपेक्षासे कहे हैं, क्यों सिं सर्व जीवोमे उन रूप होनेकी शक्ति है।

## तीन प्रकारकी विपरीत मान्यता

(१) म्रात्माका स्वभाव केवलज्ञान शक्तिरूपसे है, उसे कोई

मोक्रमार्गं प्रकाशक की किरणें

Ę क्यक-पर्यायमें है ऐसा माने तो वह निव्ययाभासी मिथ्याहरि है।

(२) घारमामें केवसञ्चान सत्ताक्य है धर्मात पर्यायमें वह प्रगट है किन्तु कर्मके कारण दका हुमा है---ऐसा जो मानता है वह व्यवहारामासी मिथ्याहित है नयोंकि अड़कर्मके कारण पर्याय क्की है---ऐसा मानना बह मिथ्यास्त्र है।

है किल्लु ऐसा मानला है कि निमित्त या सूमभाव हो तो वह प्रगटे वह भी अपवहाराभासी भिष्याहरि है। क्योंकि को शक्तिकपसे धव है उसमें एकाप्र होनेसे वह पगट होगा-ऐसा वह नहीं मानता इसिंसपे वह विगम्बर जैस सम्प्रदायमें होने पर भी व्यवहारामासी सिच्या इप्ति है ।

( ३ ) भारमा शक्किसे केवसकान स्वरूप है-ऐसा जो मानता

 उपरोक्त तीन प्रकारकी विपरीत मा यता विसके विद्यमान है उसका मिष्यारव दूर नहीं हुआ है। इसिसये असे सम्यक्तव नहीं है।

दवेतास्वर मानते हैं कि केवसज्ञान सलाकपसे है किन्तु कर्मा अक्षादनके कारए। प्रगट नहीं है वह भ्रम है और इसीलिये वे स्पद हारामासी है। कोई-कोई दिगम्बर सम्प्रवायवासे ऐसा कहते हैं कि केवसज्ञान सर्फिक्पसे हैं किल्तु स्पवद्वाररत्नज्ञ हो तो निर्धय रत्नम्य प्रयट हो । एक महावतावि धूमराम हो तो धूबमाब हो-ऐसा कोई मामें तो वे रायको केवलज्ञाम प्रगट करनेका सामन मामते हैं। श्रक्तिक्मसे केवसकात है भीर वह मन्तरावसम्बनसे प्रगट होता है-ऐसा नहीं मानते इसकिये वे भी व्यवहाराभासी मिच्यावित है।

### शक्तिमें मे व्यक्ति

लेडी पीपरमे चौसठपुटी चरपराहट शक्तिरूपसे है, किन्तु प्रगट रूपसे नहीं है। उसे वर्तमानमें प्रगटरूपसे माने तो वह मूर्ख है। श्रीर कोई चौंसठपुटी माने तथा ऊपर 'डिब्बी या किसी भ्रन्य वस्तुका ग्रावरण है ऐसा माने तो वह भी मूर्ख है। ग्रीर कोई ऐसा माने कि-शक्तिरूपसे वह पत्थरके या ग्रन्य किसी निमित्तके कारण प्रगट होती है, तो वह भी मूर्ख है। चौसठपुटी चरपराहट तो शक्तिरूपसे है श्रौर उसीमे से प्रगट होती है-ऐसा मानना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। उसीप्रकार म्रात्मामे भी केवलज्ञानादि शक्तिरूपसे विद्यमान हैं, उस पर दृष्टि जाना चाहिये। दियासलाईमे भ्राग्न प्रगटरूप नही है किन्तु शक्तिरूप है उमीमें से वह प्रगट होती है-बाहरसे नही भ्राती। उसीप्रकार शक्तिमे केवलज्ञान है उसका जिसे विश्वास नहीं है वह भले ही जैन, दिगम्बर साधु या श्रावक नाम धारए। करता हो तथापि मिश्या-दृष्टि है।

"एक होय त्रण कालमा परमारथनो पथ।" श्राम्रवृक्षमे श्रामो की ही उत्पत्ति हो—ऐसा एक ही प्रकार होता है। उसीप्रकार श्रात्मा का यथार्थ धर्म तो एक ही प्रकारसे होता है। श्रुभसे या निमित्तसे धर्म होता है—ऐसा माननेवाला यह नही मानता कि—वास्तवमे शिक्त विद्यमान है उसीमें से व्यक्तरूप होती है, इसलिये वह मिथ्यादृष्टि है। द्रव्यमें त्रिकाल केवलज्ञानकी शिक्त विद्यमान है उसका विश्वास श्राये श्रीर निमित्त—व्यवहारकी दृष्टि छूटे तो सम्यग्दर्शनादि प्रगट होते हैं। जो ऐसा नही मानता कि—श्रात्माके पुरुषार्थ द्वारा शिक्तमे से केवलज्ञान 'प्रगट होगा, उसके तो सम्यव्तवका भी पुरुपार्थ नही

होता। केवसप्तान तो तीनकास-धीनमोकको एक समयमें थानता है वह कर्माच्छावमके कारण प्रटके-ऐसा नहीं हो सकता किन्तु प्रपत्ती पर्यायमें हानी निर्मेक्ष स्वाययमें हानी निर्मेक्ष है इसियं अपक मही है उसमें कम निर्मित मात्र है। कोई कहे कि कमें है हो नहीं तो ऐसा भी नहीं है। मात्र स्वयं प्रपत्ते स्वयं प्रपत्ति पर्याव है उसमें कमें निमित्त साव है किन्तु कमके कारण प्रात्माकी पर्याव रागस्य प्रपत्ति पर्याव स्वयं स्

#### भारमान्त्रा परमपारिणामिक माप

धारमार्ने परमणरिएएमिक मात्र विकास है। देवसजान विकास खिक्क्सपे है। केवसजानकी पर्माय जिकास नहीं होती किन्तु नवीम सर्वे होती है को खिक्क्स है वह स्पष्टस्य होती है धीर वज वह मगठ होता है। पूर्ण नर्मायको सामिकमात्र कही हैं वह कर्मोका स्वयं प्रमाव होता है। पूर्ण नर्मायको सामिकमात्र कही हैं वह परिणामिकमात्र नहीं है। सामोगशिक मात्र बहुए वह सर्वे हैं वह परिणामिकमात्र नहीं है। सामोगशिक मात्र बहुण वह स्वक्त प्रमाव होता है वह परिणामिकमात्र होता है वह परिणामिकमात्र होता है वह परिणामिकमात्र हो है। सिसमें सर्व भेव परित हैं—ऐसा करायनात्र हो परिणामिकमात्र है।

मारमाका चैठन्य स्वभाव विकास है मिगोदमें भी चैतन्यमाव है। मठि-मृतकामादि को प्रगटक्य है वे पारिणामिकमाव नहीं हैं। चैनन्यभाव ग्रनादि—ग्रनन्त है। सम्यक्मित—ग्रुत—ग्रवधि—मन पर्यय ज्ञान ग्रादि श्रीर ग्रन्तवाले भाव है ग्रीर केवलज्ञान पर्यायकी ग्रादि है किन्तु ग्रन्त नहीं है। समयसारकी छट्ठी गाथामे कहा है कि ग्रात्मा ज्ञायक है, वह प्रमत्त नहीं है ग्रीर ग्रप्रमत्त भी नहीं है, ज्ञायक तो एक ज्ञायक ही है। ज्ञायकभाव कहो या परमपारिणामिकभाव कहों वे एक ही है। श्रुव एकरूप शक्तिरूपसे है उसकी वात है। नियमसारमे उसे काररणपरमात्मा कहा है, उसके ग्रवलम्बनमें केवलज्ञान नवीन प्रगट होता है, किन्तु केवलज्ञानादिका सद्भाव सर्वदा मानने योग्य नहीं है।

× × ×

[ वीर स• २४७६ माघ शुक्ला १२ सोमवार २६-१-५३ ]

### स्वमावमें से केवलज्ञान प्रगट होता है

कर्म या शरीरमे से केवलज्ञान प्रगट नही होता। श्रात्मा कर्म श्रीर शरीरसे भिन्न है, राग-द्वेप तथा श्रव्पज्ञता तो पर्यायमे है। जिसे राग-द्वेप श्रीर श्रव्पज्ञता दूर करना हो उसे निर्णय करना चाहिये कि मेरा स्वभाव ज्ञान श्रीर श्रानन्दसे परिपूर्ण है। ऐसी मान्यतासे वीतरागता श्रीर केवलज्ञान प्रगट होता है। देहकी या विकारकी कियासे शांति नहीं श्राती, विकार तो श्रशांति है। श्रशांति में से शांति नहीं श्राती। ज्ञान, श्रानन्द श्रीर शांति शक्ति स्वभावमे भरे हैं, उसमे एकाग्र होने से शांन श्रीर शांति प्रगट होती है।

एक समयमें तीनकाल-तीनलोकको जानलें-ऐसे मगवान् किस प्रकार हुए ? श्रतरग स्वभावमे एकाग्रता करने से हुए हैं। उसीप्रकार

भोद्रमार्गं प्रकाशक की किरणें

१० मोचमार्ग प्र

भ्रषमे भारमानी स्रद्धा-नान करने से केवसज्ञान प्रगट कियाजा सकताहै—ऐसा मानना चाहिये।

#### धर्य भीर मधपटलका ष्टांत

धास्त्रमें सूयका इक्षान्त दिया है। उसका इतना परमार्थ सम फाना चाहिये कि निवस्त्रकार मेथपटलके दूर होने पर सूर्यका प्रकार प्रयट होता है उद्योगका कार्यक्षित हुए होने पर क्षेत्रकार निवस्त्रकार प्रयट होता है। उद्योगका प्रकार कर्मे दो अब है। धारमा धापने में प्रकार हो धीर केवस्त्रान प्रयट करे दो कर्म उसके धापने कारण दूर होते हैं। वृष्टालये सूर्य बाजबस्य मान है धीर मेथिंसे आर्थ्य दिता है उद्योगकार धारमार्थे केवस्त्रका है। भाषा प्रकार कर कर कर कर कर व्यावस्थान धारमार्थे हो भाषा प्रति प्रति प्रति है। चिता महीं है। चतमान पर्यायये दो मानि प्रति है। चीनका कर्मोंकी धीर मुकाब है बवतक वह स्थोग्य नहीं हो। तवतक पर्यायमें वेवस्त्रकान हैं। चीनका कर्मोंकी धीर मुकाब है बवतक वह स्थोग्य नहीं हो। तवतक पर्यायमें वेवस्त्रकान है। चीनका कर्मोंकी धीर मुकाब है वस्त्रका स्थाग्य कर विभिन्न कर्मा निम्ना कर्मों होते हैं।

#### मारमामें फेक्टबानकी शक्ति दे

जिस्त्रकार प्रांतनको क्वासा पर कोई वरतम ढेंक वे उसीप्रकार प्रारमाके मीतर केवसवानकी ज्वासा जल रही है भीर उत्तर कर्मोंके प्रावरस्त्रते उसे ढेंक सिया है—सेसा नहीं समस्त्रता पाहिये। किन्तु सिस्त्रकार विपासनाईके सिरेम प्रांत प्रगट होने को स्राच्छि है। उसीप्रकार प्रारमामें केवसजानकी सिक्त है। प्रपत्ने में एकाप हो दो केवसकानकमी ज्वासा प्रगट होकर कर्मेक्सी मेम सिप्तमिस हो वार्षे। तदनुसार सर्व गुणोमे समफना। शरीरकी क्रियासे या पच-महाव्रतसे चारित्र प्रगट नहीं होता। वस्तुमें चारित्रशक्ति भरी है, उसमें एकाग्र होने से चारित्रदशा प्रगट होती है। प्रथम चारित्र शक्ति की प्रतीति होना चाहिये श्रीर फिर एकाग्रता करना चाहिये। कोई कहे कि वस्त्र—पात्रादि होने पर भी मुनिपना प्रगट होगया, तो वह वात मिथ्या है। श्रीर कोई मुनि निर्दोष श्राहार ले, श्रपने लिये वनाया हुग्रा श्राहार न ले, तथापि वह वृक्ति धर्म नहीं है, उससे चारित्र प्रगट नहीं होता। श्रन्तरमें एकाग्र होने पर चारित्र तथा शांति प्रगट होती है, श्रीर जब ऐसी श्रतरदशा प्रगट हो तब बाह्यमें नग्न-दशा न हो—ऐसा नहीं हो सकता श्रीर बाह्यमें नग्नदशा तथा पच-महाव्रतादिके परिणाम हुए इसलिये चारित्र प्रगट होता है—ऐसा भी नहीं है।

## पचमहात्रतादिके परिणाम वह राग है

यहां कहते हैं कि पचमहाव्रतादिके परिणाम राग है। उनमे श्रानन्द नही है। श्रानन्द तो श्रन्तरमे भरा पड़ा है, इसिलये विकार श्रीर परपदार्थों की रुचि छोड़कर ध्रपने स्वभावकी रुचि करना चाहिये, फिर स्थिरता करनेसे श्रानन्द प्रगट होता है। श्रात्मामे दर्शन—ज्ञानचारित्र त्रिकाल विद्यमान हैं, उसीमें से उनकी दक्षा प्रगट होती है, दया—दानादिसे या परमे से दर्शन—ज्ञान—चारित्रदक्षा प्रगट नही होती। इसिलये निमित्तकी, विकारकी श्रीर श्रल्पज्ञ—पर्यायकी रुचि छोड़कर स्वभावकी रुचि करना चाहिये। स्वभावकी रुचि करते ही वर्तमान मे केवलज्ञान प्रगट होगया—ऐसा नही है, किन्तु क्रमश केवलज्ञान प्रगट होता है।

संडी पीपर धीर पत्कर दो मिस वत्तुएँ हैं। प्रत्येक वस्तु प्रपत्ते सपने में वत्त्वी है एक चूछरे को स्पन्न नहीं करती। यह दो जैगिनयाँ हैं। प्रत्येक जैपली स्वय प्रपत्ते में वत रही है धपनी पर्यायमें ही कह प्रवर्तन करती है। वत्तन = वर्तमान पर्याय। एकका दूधरे में धमाव है, तथापि एक वस्तु दूधरीका स्पर्ध करती है—ऐसा कहना वह स्पत्नहार का क्वन है।

#### प्रथम क्या नियाय करना चाहिय !

धारमा बया है उसकी जंकानिक याच्यामा वया है भीर वर्त धानमें क्या है — वह मानकर स्वभावो पुद्ध होने से सुझ प्रमट होता है। धन्नामी उठाईगोर होकर परमें सुझ मानशा है किन्तु परमें धारमाला सुझ नही है। धपने में सुझ-धानग्द किन्नान है उसका प्रथम निजय करना काहिये। होरेकी शीममें किन्तिस् भी फेरफार होने से बड़ी हानि हो बायगी इसनिये हीरेका कौटा बरिस्कुल होने से बड़ी हानि हो बायगी स्थानये हीरेका कौटा बरिस्कुल सुक्त है। धारमा क्या है सुस्य क्या धमको शोममेका कौटा विमक्कुल सुक्त है। धारमा क्या है सुस्य क्या है प्यर्थ क्या है—धावि का बिसे सान नहीं है उसे धर्म नहीं होता।

#### कर्म-उदयका धर्च

विश्वप्रकार मेक्पटक होने है सूर्य प्रकाध प्रगट नहीं होता छत्ती प्रकार कर्य-जबपर्य जुड़ने हे केबसज्ञान प्रगट नहीं होता । कर्मका उदय तो निमित्त भाग है। धारमा स्वयं जानान्य-क्याची है ऐसी प्रतिति भीर एकाग्रता न करे तो केवसज्ञानावरणीय कर्य निमित्त है भीर हते उदय कहा बाता है भीर सर्वेशा एकाग्रता करके केबस ज्ञान प्रगट करे तो केवलज्ञानावरणीय कर्म छूट जाता है। — जैसे कि सच्ची श्रद्धा करने से दर्शन—मोहनीय कर्म दूर हो जाता है श्रीर वीतरागता करने से चारित्रमोहनीय कर्म टल जाता है।

प्रथम सम्यग्दर्शन-निर्विकल्प प्रतीति-होती है, किन्तु प्रतीति हुई इसलिये चारित्र होगया—ऐसा नही है। ग्रात्मामे विशेष एकाग्र होने से चारित्रदशा प्रगट होती है ग्रीर उस समय मुनिको विकल्प-दशामे २८ मूल गुराके पालनका विकल्प ग्राता है। सन्तोने मार्ग सुगम कर दिया है, कुछ बाकी नही रखा। परमे या रागमे ग्रात्मा की शक्ति नही है, पर्यायमे ग्रात्माकी परिपूर्ण शक्ति नही है, परिपूर्ण शक्ति तो शुद्ध द्रव्यमें भरी है। ऐसी प्रतीतिके बिना सम्यग्दर्शन न होता ग्रीर सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र नही होता। वर्तमान पर्याय मे चारित्र न होने पर भी चारित्र मान ले तो वह मूढ है। वर्तमान पर्यायमे जितनी शुद्धता प्रगट हो उतनी ही मानना चाहिये—ऐसा कहते हैं।

इस लकडी की वर्तमानमे लाल भ्रवस्था है, वर्तमानमे हरी भ्रवस्था प्रगट नही है। पुद्गलमे रग गुण त्रिकाल है, उसकी हरी या लाल भ्रवस्थाके समय दूसरी भ्रवस्थाभ्रोका भ्रभाव है। लालके समय हरी का भ्रभाव है। हरी भ्रवस्था होने की शक्ति है, किन्तु लालके समय हरीको प्रगट माने तो वह भूल है। उसीप्रकार भ्रात्मामे ज्ञान गुण त्रिकाल है, उसमें मित-श्रुतज्ञानकी भ्रवस्थाके समय केवलज्ञानको प्रगट माने तो वह भूल है। केवलज्ञान शक्तिरूपसे है किन्तु उसे प्रगट माने तो वह भूल है। श्रात्मा भ्रोर ज्ञान गुए। त्रिकाल हैं। उसकी

मोश्रमार्ग प्रकाशक की किरयों

पर्वायमें मित्रज्ञानके समय केवसज्ञान प्रगट हो ऐसा नहीं हो सकता भौद केवसज्ञानके समय मित्रज्ञान एहे—ऐसा भी नहीं हो

महीं है।

18

सकता।

प्रस्प पर्याय होने पर भी पूर्ण पर्याय मानना वह पसरय है।

ससरय पर्याद प्रवर्ष है। पारमामें ज्ञान पुरा निकास है उसके

साध्यय पूर्ण पर्याय प्रगट होती है। सपूरा पर्यायमें पूर्ण पर्याय म मानना वह सरय है धर्म है भीर महिसा है। निनिक्त सरीर या रागमें से पर्म होया—ऐसा मानना वह प्रवर्म है हिसा है।

ससार भीक मोसा पोनों निपस है। विस्त प्रवर संसाह स्व

प्रश्न — सावरणका सथ तो वस्तुको साम्झादित कर सेना है। सब सिद पर्मायमें केवसज्ञान प्रगट है ही नहीं तो केवलज्ञानावरणीय वर्मों कहते हैं ? वर्तमानमें सस्यज्ञ पर्याय है और सबस्वया। प्रगट नहीं है, तो फिर केवसज्ञानावरणीय कर्मे वर्मों कहते हैं ?

धौर कोई कीव ऐसा ठो नहीं मानता कि समस्यकों केवल कानावरणीय कमें होता है किन्तु ऐसा मानता है कि उसके मम — पर्यंग्र कानावरणीय धौर केवककागावरणीय कमें नहीं होते। उसकी बसीसमें वह कहता है कि समस्यकों मम पर्यंग्र धौर केवसकाग प्रयट नहीं होना है स्वस्थि उसके यह योगों सावरण मही होते। किन्तु यह बात निष्या है। श्रभव्य हो या ग्रनादिकालीन मिण्यादृष्टि हो—दोनो को पाँचों ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृतियाँ निमित्तरूप होत्री हैं।

× × × ×

[ बीर स० २४७६ माघ शुक्ला १३ मगलवार २७-१-५३ ]

प्रश्न — ग्रावरण शक्तिमे तो होता नही है, व्यक्त (प्रगट) पर्यायमे होता है, इसलिये केवलज्ञानको प्रगट मानें तो क्या भ्रापित है ?

उत्तर:--शक्तिको व्यक्त न होने दे उस अपेक्षासे आवरण कहा है। शास्त्रमे निमित्तकर्ताकी बात है। निमित्तकर्ता कहो या व्यवहार-कर्ता कहो ---दोनो एक ही हैं। श्रर्थात् उसका ऐसा श्रर्थ समकता कि निश्चयसे निमित्त कर्ता नहीं है। निमित्तकी श्रपेक्षारूप केवल-ज्ञानावरणीय है, वह केवलज्ञान प्रगट न होनेमें निमित्त कारण है-ऐसा यहाँ उपचारसे कहा जाता है। व्यवहारसे निमित्त कर्ता, करण, श्रधिकरण श्रादि कहे जाते हैं वे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करानेको कहे हैं। किन्तु प्रथम निरपेक्ष स्वय श्रपनेसे कर्ता-करणादि है-ऐसा निर्णय करनेके पश्चात् उपचारसे निमित्तमें सापेक्षतासे कर्ता, करणादि कहै जाते हैं। छहो कारक निमित्तमे लागू होते हैं। निश्चय-व्यवहारको यथावत् जानना चाहिये। जिस समय उपादानमें छह कारक लागू होते हैं उसी समय निमित्तमे उपचारसे छह कारक लागू होते है। निमित्त है इसलिये उपादानमें कर्ता-करणादि हैं ऐसा नहीं है, किन्तु निमित्त की उपस्थिति है ऐसा बतलाते हैं।

#### निमित्त और उपादान

यहाँ बारमामें को खिक है उसे स्थक म करे वहाँ तक कर्मे निमित्तक्षये कारण है—ऐसा कहा बाता है स्वय शक्ति के क्षतकान है उसे धारमा स्थक नहीं करता। यब निमित्त से एसा कहा है कि के वसकानावरणीय कर्म स्थक नहीं होने देखा। धारमा स्वय के बस जान प्रगट करे तब कर्म को घमावक्य निमक्त कर्ता कहा वाता है। इसीप्रकार कम् करण सम्प्रवाच धपादान धिकरण—सह सही कारक मागू होते हैं। सामन वो प्रकार से हैं—निश्चय पामम किया तब स्ववहार सामन हुंचा कहा बाता है। सिंद निमित्त उपावानका कार्य करे तो दो सामन नहीं रहते।

#### निमित्र और नैमित्रिक

मारमा स्वमावका भवसम्बन लेकर गुढता प्रगट करे तो पच
महावर्तावको स्पवहार सामक कहा जाता है। बास्तवमें तो गुममाव
बावक हैं तथापि प्रारमा प्रपती सामम करके गुळ्याब प्रगट करे तो
गुममावको निमित्तसे सामक वहा जाता है। निमित्त ने नही होने
दिया—ऐसा नहा हो उचना यह मर्च है कि बीवने प्रपत्ती निमित्तक
प्रवस्था प्रगट नहीं की तो उसे निमित्तक प्रगट नहीं होने दिया। किन्तु
पास्त्वमें तो निमित्त प्रारम पीपित क्रता है कि निमित्तक
स्वतंत्र अपन कारणम परिणमन कर रहा है, उस समय सो
दूसरी अजुकूल पस्तु उपस्थित होती है उम निमित्त कहा साता
है। निमित्तक पर्याप होता है तम निमित्तक कहा साता

त्राता है। उस ग्रमेक्षासे ऐसा कहा है कि कर्मने श्रावरण किया।

श्रव दृष्टात देते है। श्रात्मामे सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके पश्चात् देशचारित्र श्रर्थात् पांचवां गुगास्थान प्रगट न होने देनेकी श्रपेक्षा से श्रप्रत्याख्यानावरण कपाय कही है। किंचित् भी प्रत्याख्यान न होने दे श्रर्थात् श्रशत भी स्थिरता न होने दे उसमे श्रप्रत्याख्याना-वरण कषायकर्म निमित्त है। प्रगट दशा है श्रीर कर्मने ग्रावरण किया है ऐसा नही है, किन्तु श्रात्मा स्वय स्वभावकी लीनता करके श्रशत चारित्रकी दशा प्रगट नही करता, इसलिये निमित्तसे ऐसा कहा जाता है कि—श्रप्रत्याख्यानावरणीय कर्मने चारित्र प्रगट नही होने दिया।

प्रश्नकारने प्रश्न किया था कि हम केवलज्ञानको प्रगट मानते हैं और कर्मने उसे रोक रखा है, क्योंकि केवलज्ञानावरणीय कर्म नाम है, तो उससे कहते हैं कि भाई । जिसप्रकार चौथे गुएएस्थानमे देश-चारित्रकी दशा नहीं है, वहां व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि अप्रत्या-स्थानावरणीय कर्म देश चारित्रकी पर्यायको प्रगट नहीं होने देता, किन्तु वहां देशचारित्र प्रगट है और उसे अप्रत्यास्थानावरणीय कर्मने रोक रखा है—ऐसा नहीं है। अत्मामे यथास्थातचारित्र प्रगट हो ऐसा स्वभाव तो शक्तिस्पसे त्रिकाल है, किन्तु उसे प्रगट न करे वहां तक निमित्तस्थ कर्म है—ऐसा कहा है। स्वय नैमित्तिकभाव प्रगट नहीं करता, इसलिये कर्म पर आरोप आता है। यहां तो कर्म निमित्त है उसका ज्ञान कराते हैं, किन्तु उस निमित्तके कारण आत्माका देश-चारित्र रुका है ऐसा नहीं है।

जब भारमार्गे मुनिपना प्रगट होता है उस समय निमित्तक्पसे पत्र महावठ महाईस मूल ग्रुएका विकल्प होता है इससिये उसे निमित्तकर्तामी कहा जाता है। सरीरमें नग्नदशा हुए विना मारमा में मुनिपना महीं होता—ऐसा निमित्तकर्ता क्पस समार्थ है किन्सु

उसका सर्प ऐसा है कि सारमामें मुनियनेकी नीमित्तिक पर्याय प्रगट करे तो नामताको निमित्तकर्वायोका सारीय सामू होता है। मोबा माग प्रकाशक प्रश्न में पूत्रमें कहा है कि — मुनियन वारण निम्न विमा तीन कामसे मोबा नहीं हो सकता। सारमा निम्म काम पुर-पार्थ करे सौर नामत्वाया न हो ऐसा नहीं हो सकता। इसिये ऐसा कहा है कि मुनियिनके विमा मोबा नहीं हो सकता। करन उसका

यह ठारायें नहीं है कि मग्नदश्वाक कारण मोक होता है।

धारमामें चारिषदमा हुए विना मोध महीं होता । वह चारिष तो घारमाके धायमधे प्रगट होता है । घारमाके स्वभावको समाधे जानकर उसमें सीम होन से अब जीव स्वय प्रमावं चारिक प्रगट करता है तब निमित्तकस्स नानक्षा होती है—ऐसा निमित्त-मि स्वित सम्बन्ध है। लिल्हु धारमानं मोन विना मात्र नामदसा बारसा करस तो वह कही मुलियानं मोन विना मात्र नामदसा बारसा स्वयं कान करना पाहिये।

मकत परमारमा देवाधिवेवने वो सागं कहा है— उससे दिन्छ जिसकी प्रक्षणणा है उसे परम्परा सागं नहीं कहा वा सकता। उसे तो स्पवहार मार्गवा भी यदार्थ मान नहीं है। वह भूनिनाम रत्तकर मान नानदता पारणा करे तो उसे मृति मानना वह भ्रमणा है। उसकी वितय सरराराधि करने से गृहीत मिस्पारवका पीपण होता है।

सागार धर्मामृतके ८१ वें पृष्ठकी टिप्पणीमे उद्घृत क्लोकमे सोमदेव श्राचार्यने कहा है कि जिसप्रकार जिन विम्ब पूजनीय है उसीप्रकार पूर्व मुनियोकी स्थापना करके म्राधुनिक मुनि भी पूज्य है। इमिलये मुनिका द्रव्यालग वाह्यमे वरावर होना चाहिये। उन्हे व्यव-हारसे पूजनीक कहा है, किन्तु श्रात्मज्ञान न हो श्रीर व्यवहारका भी ठिकाना न हो श्रीर मुनि माने तो गृहीत मिथ्यादृष्टि है। निश्चय मुनिपना भले ही प्रगट न हुग्रा हो, किन्तु व्यवहार तो वराबर होना चाहिये। तभी उनका व्यवहारसे सत्कार किया जा सकता है। यदि व्यवहार भी वरावर न हो तो उन्हें द्रव्यिलगी भी नहीं मानना चाहिये। मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ १६४ में कहा है कि पद्मपुरारामे एक कथा है कि-किसी श्रेष्ठी घर्मात्माने चारण मुनियोको भ्रमसे भ्रष्ट जानकर ग्राहार नहीं दिया, तो फिर जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हो उसे भक्तिसे ग्राहारादि देना कैसे सम्भव हो सकता है ? इसलिये जो भ्रष्ट हो उसे कोई पूजनीक मानकर ग्रथवा तो मुनि समफ्तकर दानादि दे तो वह मिथ्यादृष्टि है। इसलिये प्रथम यथार्थ ज्ञान करना चाहिये। भूल करे श्रीर भूलको स्वीकार न करे तो भूल दूर नहीं हो सकती। प्रथम भूलको भूलरूपसे जाने तभी वह दूर हो सकती है।

यहाँ कहते हैं कि भ्रात्मामे देशचारित्र प्रगट न होने में भ्रप्रत्या-ख्यानावरणीय कषाय निमित्त है। वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव होते हैं उनका नाम भौपाधिकभाव है, तथा पर निमित्तके विना जो भाव होते हैं उनका नाम स्वभावभाव है। भ्रात्मामे शक्तिरूपसे जो स्वभाव है उसके भ्रवलम्बनसे जो निर्मल भाव होते हैं वे स्वभाव-भाव हैं, किन्तु भ्रपना भ्राश्रय न करके पर द्रव्यके भ्रालम्बनसे जो सोधवार्ग वद्यागक की व्हिरगों

भाव होते हैं। वे भौपाधिकभाव हैं। इसमें मिमिलकी सपेक्षा है इस्सिये जहाँ भैसा है वसा समभूमा थ।हिये ।

२०

×

विश्वप्रकार असमें धपनी योग्यहारूप निज शक्तिसे तब्लहा हुई ग्रमीत् पानी उष्णस्य हुगा है उसमें धरिन निमित्त है। पानी की रुप्ता दशाके समय श्रीतस्ताकी घवस्या नहीं है किन्तु धरिनका निमित्त मिटने पर पानीको सबस्या ठवडी हो बाती है इससिमे पानीका स्वमाव शीवन है--ऐसा सिद्ध होता है। वतमानमें उप्ण होने पर भी स्वभाव दो सीतस ही है किन्तु अध्य पर्यायके समय योतसता प्रगट नहीं है तथापि शक्तिक्पसे दो निकास है। यह शक्ति बद ब्यक्कर होती है तब स्वभाव ब्यक्त हवा कहा बाता है।

> × विर सं २४७६ माम सुक्ता १४ बुवबार २६-१-१३ }

×

धारमा विसप्रकार स्वभावते सुद्ध है उसीप्रकार पर्यायमें भी (वर्तमानदशाम ) भूद है-ऐसा कोई माने दो वह आस्ति है। पर्यायमें यदि प्रगट मुखदसा हो तो कुछ करना नहीं रहता ।

यहाँ पानीका दृष्टाम्त दिया है कि पानीका स्वभाव तो गीतम है किस्त बतमान उप्तत्या है वह पानीका धसनी स्वभाव नहीं है। उसीप्रकार प्रारमामें वर्तमान पर्यायमें घत्पक्षता है विकार है वहाँ हो कवसजानका समान हो है किन्तु जब कमने निमित्तकी स्रोद भूकाव म करके पूरा बीवरागता प्रगट करते हैं तब केवसज्ञान होता है। यहाँ वर्मका निमिधा मिटने पर केवल मान होता है ऐसा वहा है उसका धर्म यह है कि धारमा कैवसज्ञानको पुरुपार्च करे तब केवस

ज्ञान प्रगट होता है श्रीर उस समय कर्मका निमित्त नही रहता। इसिलये ऐसा कहा है कि निमित्तका श्रभाव होने पर स्वभाव प्रगट होता है।

श्रीत्मा केवलज्ञान शिक्तको प्रगट करता है, इसलिये उसका सदाकाल केवलज्ञान स्वभाव है—ऐसा कहा जाता है। ऐसी शिक्त तो श्रात्मामे सुर्वदा होती है, किन्तु जव वह प्रगट हो तव प्रगट हुश्रा कहलाता है। जिसप्रकार पानी वर्तमानमे उष्ण हो, श्रीर उसे कोई वतमानमे ठण्डा मानकर पी ले तो मुँह जल जायेगा, उसीप्रकार केवलज्ञान स्वभाव द्वारा श्रगुद्ध श्रात्माको भी वर्तमानमे केवलज्ञानी मानकर उसका अनुभवन करे तो उससे दुखी ही होगा। इसप्रकार जो श्रात्माका केवलज्ञानादिक्ष्प श्रनुभवन करता है वह मिथ्यादृष्टि है। श्रीर कोई अपने को रागादिभाव प्रत्यक्ष होने पर भी श्रमसे रागादि रहित मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। वर्तमान पर्यायमें रागादि नही हैं—ऐसा जो मानता है वह, श्रीर कोई जैनोमें भी रागादि परिणाम कर्मके कारण होते हैं,—ऐसा माने तो वह—दोनो एक—से मिथ्यादृष्टि हैं।

### व्यवहारके कथनका आश्रय

श्रात्मामे शुभाशुभभाव वर्तमानमें होते हैं, तथापि जो श्रात्माको रागादिरिह्त मानता है उससे हम पूछते हैं कि यह जो रागादि होते दिखाई देते हैं वे किममे होते हैं ? यदि वे शरीरमे या कर्ममें होते हो तो वे भाव अचेतन और मूर्तिक होना चाहिये, किन्तु वे रागादिभाव तो प्रत्यक्ष श्रमूर्तिक ज्ञात होते हैं, इसलिये सिद्ध होता है

कि वे बारमाके ही भाव हैं। एक माई ऐसा कहते ये कि यह वो क्रोध हुमा है वह कमींदयके कारण हुमा है क्यों कि गोम्मटसारमें मिला है कि कमींका प्रवस उदय धाता है इसिमये कोवादि होते हैं। वह पीम्मटसारके भावायं को सममता ही नहीं है क्यों कि कोषादि होते हैं वे तो पारमामें करनेत होते हैं वह पारमाके विकास पर्याय है। कममें वे नहीं होते क्यों कि कमें तो घरेतन धौर मूत हैं। घौर विकास तो चेतन सुनिमें होता है इसिमये वह चेतन धौर ममूर्तिक है। तमादि कमें के कारस्य विकास होता है—ऐसा यो मामता है वह मिम्पाहिट है वह बस्तुके स्वतन्त्र परिस्तमन स्वनावको नहीं बाह

#### शास्त्रमें विकारको पुद्गसबन्य कहा दे उसका माश्चय

को कोषादिमान होते हैं वे धौषाधिक मान है। वे धारमाकी सुमिकारों होते हैं वर्षों कि वह केतमना धामात है वे धारेतम सुर्तिक अबके नहीं हैं। चारिकमोहनीय नर्मके कार एवं विकास मान नहीं हैं। धारमाने होता है धार मान नहीं हैं। धारमाने होता है धीर मन्य उदयं एता होता है। धारमानी वर्षाय अबक कार एता तीन काल में नहीं होता। धारमानी विकास प्रारम क्या है वह तो यह वत्सान के सिमे कहा है कि विकास प्रारम का निराद बन्मान नहीं है तथा विकास कुर हो लाता है किन्तु प्रमम प्रारमानी परने कार एता सिकार होता है ऐसा माने फिर धारमान्य पह सुम स्वभाव नहीं है—ऐसी स्वभावहि करने के सिमे धीर

विकारको हटा देने के लिये वह पुर्गलका विकार है—ऐसा कहा है। श्री समयसारके कलशमे भी कहा है कि —

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्वियो— रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुपंगात्कृतिः नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्येव च कर्म तचिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥२०३॥

यह रागादिक्ष भावकर्म किसी ने नही किये—ऐसा नही है; वयोकि वे कार्यभूत हैं। रागादि श्रात्माके त्रिकाली स्वभावमे नही हैं किन्तु पर्यायमे नये—नये भाव जीव स्वय करता है। तत्त्वार्थसूत्रमें श्रोदियक भावको जीवका स्वतत्त्व कहा है, श्रथात् श्रात्माका वह कार्य है, उसका कर्ता श्रात्मा है, इसलिये रागादिभाव कार्य नही हैं— ऐसा नही है श्रोर उन्हे किसीने नही किया है—ऐसा भी नही है।

## अौर वह, जीव तथा कर्मप्रकृति इन दोनोंका भी कर्तव्य नहीं है

ऐसा भी नही है। श्रात्मा स्वय श्रपने श्रपराघसे क्रोधादि विकारी-भाव करता है उसमें कर्म निमित्त है, किन्तु वास्तवमें दोनो एकत्रित होकर यदि रागादि करे तो उस भाव कर्मका फल जो सुख-दु खादि है वे कर्मको भी भोगना पडेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता। हल्दी श्रीय फिटकरी—दोनोंके मिश्रणसे लाल रग हो जाता है, उसीप्रकार कर्म

भीर जीव मिलकर रागादि करते हैं ऐसा कोई माने तो वह बात

जीव श्रीर जड दोनो एकत्रित होकर रागादिभाव करते हैं-

योग्यतामुसार साम रगरूप परिण्मित होते है। उसीप्रकार धारमा पर्यायमें स्वयं विकार करता है कमेंने विकार नहीं कराया। धन्य मंदी मानते हैं कि ईस्वर कर्ता है और कोई-कोई बनी ऐसा मानते हैं कि इस्वर कर्ता है और कोई-कोई बनी ऐसा मानते हैं कि कमेंके कारण विकार होता है तो योगों की एक हो प्रकारकी मान्यता हुई इस्तिये वे मिस्पाइटि है। धन्यमती तो धपने योग किसी ईस्वरको कर्ताक्य मानता है धीर यह बीनी तो धनेत-बढ़को धपने मानका कर्ता मानता है इस्तिये वह तो धन्यमतीकी मान्यता की धपेता महान विपरीय मान्यता को धपेता महान विपरीय मान्यता हु धा। उसे जन बीतराय मार्यकी स्वर नहीं है।

मिष्या है। हत्वी भीर फ्टिकरीमें भी दोनोंके रशकण भपनी-भपनी

भौर रागादि भकेली कर्मप्रकृतिका भी कार्य नहीं है

कर्मतो अभेतन अड्डिओर विकारीमाव चेतन हैं इससिये

उन मार्नोका कर्ता थोव स्वय हो है घोर वे रागादिक जीवका हो कर्म हैं न्योंकि माववर्ग ठो वेतनका धनुसरए करमेवासे हैं—देतना के विना नहीं होटे घोर पुरास काता नहीं है। इसकार रागादिमान जीवने होटे हैं। कोई ऐसा कह कि रामवन्द्रजो छह महीने तक वाखुवेवका गुत कसेवर सेकर फिर ये वह सब वाहित मोह रागादि कारण पा किन्तु वह बात विसकुत निष्या है। सारमाई रागादि पर्याप पीर कर्म घवेतन प्रायम् के बीच ध्यस्य-प्याप्त है। सरसन्त प्रमायको स्थापन प्राप्त कर्म प्रवेतन प्रमाय करें। सरसन्त प्रमायको व्यक्त महान दुन वीवने सकृत है। सरसन्त प्रमायको व्यक्त महान दुन वीवने सकृत है। सरसन्त प्रमायको व्यक्त महान दुन वीवने सकृत है। सरसन्त प्रमायको व्यक्त प्रमायको सारमा स्वयं प्रमायको वाहिये। सारमा स्वयं प्रप्त विवारोभाव नहीं होत—ऐसा समझना चाहिये। सारमा सवसं प्रपन्न स्वमायको सुसकर रागादि परिचाम करता है,

किन्तु यदि भेदज्ञानके वल द्वारा स्वभावका भान करके स्वरूपमे लीन हो तो रागादिभाव नहीं होते—ऐसा जानना।

जो रागादिमे कर्मका कारण मानता है उसने व्यवहार रत्नत्रय को—जो कि राग है उसे—कर्मके कारणसे माना । श्रीर व्यवहारके कारण निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जिसने माना, उसने यही स्वी-कार किया है कि निश्चय धर्म भी कर्मसे प्रगट होता है ।

प्रथम तो ग्रात्मा स्वयं स्वतत्र रूपसे विकार करता है ऐसा मानना। कोई कहे कि दो हाथोसे ताली वजती है, तो वह वात भी मिध्या है, क्यों कि वास्तविक हिंट्से देखों तो एक हाथ दूसरे हाथका स्पर्श नहीं करता, श्रीर जो ग्रावाज होती है वह हाथके कारण नहीं होती किन्तु उस स्थान पर शब्द वर्गणांके रजकण हैं, उनकी श्रवस्था उनके श्रपने कारण उससमय होती है। विकार तो चेतन ऐसे ग्रात्मा का श्रनुसरण करके होता है, ग्रर्थात् श्रात्मा स्वय श्रनुसरे—करे तो होता है। जड कर्म रागादिमे श्रनुसरण नहीं करते, कर्मकी भूमिका में वे नहीं होते। श्रव, इसका तात्पर्य यह है कि रागादिभाव तू स्वतत्र करे तो होते हैं किन्तु कर्मके कारण नहीं होते, यदि विकारको स्वतत्र माने तो उसे नष्ट करनेका उपाय स्वय स्वतत्र रूपसे कर सकता है—ऐसा निश्चत है।

### रागादिभाव आत्मामें ही होते हैं

ससार, पुण्य-पाप आत्माके बिना नही होते, जड कर्मोंमे या शरीरमें वे भाव नहीं हैं, इसलिये आत्मामे वे मान होते हैं ऐसा मानना चाहिये, किन्तु जो कर्मीको ही रागादिभावोका निमित्त मान- मोचमार्ग प्रकाशक की किरलें

इसीसिये कर्मोंका दोप निकासते हैं किन्तु यह उनका दुःसदायी भ्रम है। ग्रारमा स्वय विकार तथा बोप करता है --ऐसा न मानकर बो कर्मों पर डासता है वह प्रमादी होकर मिखाइहि रहता है। समय सार नाटकमें बनारसीवासकी नै कहा है कि-दो द्रम्य मिसकर एक

कर प्रपनेको रागाविका धकर्ता मानते हैं वे स्वर्ग कर्ता होने पर भी शपनेको सकर्ता मानकर निरुचमी बनकर प्रमादी रहना भाइते हैं

₹4

× × × िबीर सं २४७३ फाल्युन कुच्छा १ **सु**क्चार ३ −१−**१३** }

कर्म राग नहीं करात

परिणाम नहीं करते घोर दो परिणाम एक अध्यते नहीं होते । इस तिये कर्मके कारण दोप होता है—ऐसा नहीं मानना चाहिये।

को ऐसा मानता है कि कमके निमित्त से विकार होता है बड निइचय भीर स्पवहार दोनोंका भाषासी है। कर्म प्रेरक होकर राग नहीं कराते. तथापि बज्ञानी मुद्र ऐसा मानता है कि कम प्रेरक होकर जनरम् राग कराते हैं इसलिये वह मिष्याइप्ति है।

''रागम्रन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेष इक्सपंति से स ते' उत्तरन्ति न मोदवादिनी सुद्धशेषविधुरा पशुद्धयः।" (२२१)

थी समयसारके कलकामें भी कहा है कि ---

यर्व - को जीव रागादिकी अस्पत्तिमे पर इस्पका ही निमित्त पना मानता है वह भी सुद्ध ज्ञानते रहित है सम्बद्धि है विसकी- ऐसा वनकर मोह नदीके पार नहीं उतरता। समयसारमे ऐसा भी आता है कि विकार और कर्मको व्याप्य व्यापकभाव है, किन्तु वह तो विकारको आत्मामे से निकाल देने के लिये—ित्रकाल स्वभावदृष्टि करानेको कहा है। वास्तवमे विकार कहीं कर्ममे व्याप्त नहीं होता। मैं ज्ञानानन्द गुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसे भान विना उपवासादि करे, तथापि विकार अपने कारण अपनी पर्यायमे होता है—ऐसा वह जीव नहीं मानता, इसलिये वह अधा है। उसका मोह नष्ट नहीं होता।

कोई ऐसा कहे कि—जितना कर्मका उदय हो उतना राग होता है जैसे कि—जितना बुखार हो उतना ही डिग्री थर्मामीटरमे ग्राता है। चार डिग्री बुखार हो तो मापमे चार डिग्री ग्राता है, किन्तु वह भ्रमणा है। ग्रीर वह दृष्टान्त भी देता है कि—स्फटिकमे जैसा रग ग्राये वैसी भाई दिखाई देती है, उसीप्रकार जैसे कर्मका उदय हो तदनुसार विकार होता है,—ऐसा वह मानता है किन्तु वह महान भूल है। जो ऐसा मानता है वह ग्रधा है, उसे सम्यक् श्रुतज्ञान नही है, उसका मिथ्यात्वभाव कभी नष्ट नहीं होता।

कमं प्रभावके कारण विकार करना पडता है-ऐसा एक समय मी माने तो उसे कभी भी श्रात्माका पुरुषार्थ करके ससार नाश होने का श्रवसर नहीं रहता। इसलिये कमेंके कारण श्रात्मामे विकार नहीं होता—ऐसा मानना चाहिये।

श्रीर जो श्रात्माको सर्वथा श्रकर्ता मानता है उससे कहते हैं कि—कमं ही जगाता है, कमं ही सुलाता है, परघात कमंसे हिंसा है, वेद कमंसे श्रवहा है, इसलिये कमं ही कर्ता है—ऐसा मानने वाले जैन को भी श्री समयसारके दर्शनिवशुद्धज्ञान श्रविकारमें सास्य-

मती कहा है। दर्धनावरणीय कर्मका उदय होने से निज्ञा आही है धीर उसका सयोपसम होने पर जाग उठते हैं ज्ञानावरणीय कर्मका उदय हो तो हमारा जान हीन होता है धीर उसका सयोपसम हो तो ज्ञानका विकास होता है —ऐसा जो मानता है वह सोक्यमती है क्योंकि कमके दीयके कारण तीन कासमें भी सारमाठी पर्याममें दोष नहीं होता। पुनम्म वह कहता है कि हमारा हिसामाव नहीं है किन्तु परसात कर्मका उदय साता है इसिमये हिसा होती है। पुरुषयेद— स्त्रीवेद का उदय साता है दसिमये हिसा होती है। पुरुषयेद— स्त्रीवेद का उदय साता है तम हमारे विषय मोगका माब होता है इसिमये कर्म ही कर्ता है। वैन होकर मी जो ऐसा मानता है उसे सावमये कर्म ही कर्ता है। जैन होकर मी जो ऐसा मानता है उसे सावमयों कहा है।

किसी परार्थका प्रमाब दूसरे परार्थ पर नहीं पड़ता। प्राप्तिक प्रमाबक कारण वस्त्र बलता है ऐसा नहीं है बात को प्रप्ती योगको से बलता है पत्ति तो निम्तनामात्र है बो कोई ऐसा माने कि कोई अपना के प्रमाव के प्रमाव के कारण विकार होता है तो वह संवयमती बसा है। विवाद सार्वे स्वाप्त सार्थमात्री आस्माको कुढ़ मानकर स्वच्छत्वी बनता है वेसा हो यह भी हुया। वरागी—स्वापी हो तथापि बो ऐसा मानता है कि कर्मके कारण विकार होता है वह जैनी होने पर भी संवय मती है—सोनों में कोई पत्तर नहीं रहता। कोई एक्तर के व्यवका कर्ता माने भीर जन वहे कि पर वीमोंकी दया में पास सकता है कि कर्मको क्वारण एक-सी है। कमके स्वयक्ष विकार होता है—ऐसी सदासे यह दोय हुया कि प्रपर्त सपरावसे रागादिकका होता मही माना किन्तु सपरोको उनका सकता समा इसिये रागादिक होनेका स्वय नहीं रहा ध्रमवा

रागादिको दूर करनेका उपाय भी उसे करना नही रहा, इसलिये वह स्वच्छन्दी होकर बुरे कर्म बाँधकर श्रनन्तससारमे भटकता है।

देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा श्रात्मा करता है—ऐसा माने श्रौर फिर कहे कि रागादि कर्मके कारण होते हैं, तो वहां कोई मेल नहीं रहता, क्योकि देवादिकी श्रद्धा भी राग है, उस श्रद्धाको भी कर्मके कारण माना, तो वह शुभभाव भी श्रात्मा नहीं कर सकता—ऐसी उसकी मान्यता है। इसलिये यदि रागको कर्मके कारण माने तो राग दूर करके स्वभावदृष्टि करनेका श्रवसर नहीं रहता श्रौर स्वच्छन्दी होता है।

समयसारादि ग्रन्थ पढते हैं इसलिये ऐसा तो कह नहीं सकते कि कर्म ग्रात्माको राग कराते हैं, किन्तु कर्मके निमित्त बिना किसी को कुछ भी राग नहीं होता, इसलिये कर्मों का प्रभाव होता है, निमित्त का प्रभाव होता है, वह तो होना ही चाहिये—ऐसा कुछ लोग मानते हैं। किन्तु जीवपर एक समय भी परका प्रभाव माना गया तो उसे सदैवके लिये—कोई समय कर्मोदयके बिना नहीं रहता इसलिये—कर्मका प्रभाव हुग्रा, ग्रर्थात् उसे कभी भी पुरुषार्थ करनेका समय नहीं रहता, इसलिये वह स्वच्छन्दी होकर चार गतिमे परिभ्रमण करता है।

समयसार नाटकके बन्ध ग्रिधकारमे तथा इष्टोपदेशमें श्राता है कि कर्मकी बलवत्ता है। किसी समय श्रात्माकी बलवत्ता है श्रीर कभी कर्मकी, किन्तु इसका श्रथं ऐसा है कि जब स्वभावसे च्युत होकर रागादिभाव करता है तब कर्मकी बलवत्ता कहलाती है। कर्म बलवान होकर रागादि नहीं कराते।

मोचमार्ग प्रकाशक की किएखें

प्रदन — समयसारमें ही ऐसा कहाहै कि — वर्णाद्यावाराग मोहादयो वा मिन्ना भावासर्व्या एवास्य पुसः।

30

मर्च — का कर्णादिया रागादिभाव है वंसव इस झारमासे मिल्ल हैं। और वहीं रागादिकों मी पूदगक्तमय कहा है।

देशो यहाँ प्रस्कार प्रश्नकारकी धोरसे प्रश्न करता है कि— रागादि भीर शरीरादि दया—यानका माथ स्पन्नहार रस्तत्रपका माथ धारमासे भिन्न है और पुद्रासमय है—ऐसा कहा है। रागसे धारमा धीर धारमासे राग परस्पर भिन्न है—ऐसा दूसरे खारनों में भी धाता है का निस्तरकार?

रागादिमाव भौपाभिक्रमाव हैं

उत्तर — परब्रस्यके निमित्तसे वे रागाविभाव धौणाधिकमाव है। धारमार्मे जितना उपाधिमाव होता है वह सब परब्रस्यके धामपछे होता है। कमके निमित्तके छमय भारमा त्वयं नैमित्तकमाव रागाधि करता है इसिमये वे उपाधिमाव हैं। धव यद्म ह बीव वर्ग्हें स्वमाव समम्मे तो कुरा वर्षों मामेवा। प्रथवा नाशका उपाय भी किछ तरह करेगा पर्वात् परि बीव रागावि उपाधिमान्नोंको कर्वविग् हितकर माने तो वह उन्हें नाध करनेका उपाय नही करता। धुनिको छट्ट गुगस्थानमें प्रदार्श्य प्रकृतिको चिक्रस्य धाताहै वह उपाधिमाव है विकारमाव है बारतवर्मे निक्रस्यक्षे — सम्ममाव है। धन्मवृत्तिके स्यवहार रतनवयनो उपवारसे धर्म कहा बाता है किन्तु वारतवर्मे अववहार स्तनवयनो जनवारसे भागियमाव है। धन्मवृत्तारवर्मे क्ष

भ्रपना स्वमाव मानै तो उसे नास करमेका उपाय कव करेगा ? इस लिये निमित्तकी मुक्यतासे रागको पुरुगसना कहा है।

# निमित्तकी मुख्यतासे रागादिभाव पुद्गलमय हैं

देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा, श्रागमज्ञान श्रौर कषायकी मन्दता वह व्यवहार है, उपाधि है, मिलन है। श्रज्ञानी उसे श्रच्छा मानता है इसिलये वह उसके नाशका पुरुषार्थ नहीं करता। जिससे लाभ माने उसका नाश क्यों करेगा रे स्वभावकी रुचि करूँ तो मिथ्यात्व का नाश होता है श्रौर स्वभावमें स्थिर होऊँ तो श्रस्थिरतारूप रागका नाश होता है। इसिलये उन उपाधिभावों छुडानेके लिये ऐसा कहा है कि—वे सब श्रात्मासे भिन्न हैं, श्रौर निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गल-मय हैं, विकार रखनेके लिये भिन्न नहीं कहा है।

गोम्मटसारमे श्राता है कि—दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व होता है। वहाँ श्रात्मा स्वय मिथ्यात्वभाव करता है उसमे दर्शनमोह निमित्त है—ऐसा ज्ञान करानेके लिये कहना है, किन्तु यहाँ रागादि को श्रात्मासे भिन्न श्रीर पुद्गलमय क्यो कहा है ? तो कहते हैं कि रागादिको छुडानेके लिये उन रागादिको निमित्तकी मुख्यतासे— श्रर्थात् विकारमे कर्म निमित्त है ऐसी मुख्यतासे कथन करके बीत-रागता प्रगट करनेके लिये रागादि उपाधिभावोको श्रात्मासे भिन्न श्रीर पुद्गलमय कहा है।

श्रव कहते हैं कि—जिसप्रकार वैद्यका हेतु रोग मिटानेका है, वह शीतकी श्रींघकता देखने पर रोगीको उष्ण श्रीषिघ देता है श्रीर उष्णताकी श्रींघकता देखे तो शीत श्रीषिघ बतलाता है। उसीप्रकार श्रीगुरु विकार छुडाना चाहते हैं इसलिये जो रागादिको पर मानकर स्वच्छन्दी बनकर निरुद्यमी होता है उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे "रागादि श्रात्माके हैं"—ऐसा श्रद्धान कराया, तथा जो रागादिको भपना स्वभाव मानकर—हितकर सातकर उनके नाशकी उत्तम नहीं करता उसे निमित्त कारणकी मुक्यतासे रागादि पर माव हैं — ऐसा श्रद्धान करामा है।

विभावभावके नाशका उद्यम करना योग्य है यहाँ प्रज्ञानी घोटाना करता है कि-रागादि बारमाके हैं घौर

पुर्मिक भी हैं तो यह बात ठीक नही है। बास्तवमें तो प्रगट वामें में रागांवि उपाधिभाव धारमाके हो हैं किन्तु उन्हें छुड़ानके हैं तुमें र्पाव उपाधिभाव धारमाके हो हैं किन्तु उन्हें छुड़ानके हैं तुमें रूपाय का कहा है—ऐसा समस्त्रा पाहिय। रागांवि धारमाके मो हैं—यह दोनों विपरीत ब्रद्धान हैं। उन निष्मा बदान पहित को होता है वह घारमा। ऐसा माने कि—यह रागांविमाव धारमाका क्यात तो नहीं है किन्यु कमेंके मिमिसके समय धारमा स्वय धपने धपराचत रागांवि करता है तब वह विभाव पर्याप होता है। वह धारमा स्वय निमित्त किकार न करे तो उस समय धरमें मिमिस्त नहीं कहताते। इसिमये यहाँ कहा है कि वह निमाव मिन्ते पर—विभाव मिन्ते पर—विभाव मिन्ते हैं। यह धारमा किमात निम्ति है धोर मही विभाव माने हैं वह सह समय सम्में विभाव स्वयं विभाव है वह समय सम्में विभाव सम्में विभाव है वह समय सम्में विभाव है वह सम्में सम्में नहीं है। इसिमये विभाव मांके नाशका उध्य करता योग्य है।

वेदो निश्चमाभाषी चार प्रकारते मूल करता है वह बात महीं कही गई है। पहले तो यह बात कही वी कि—वह सारमाकी संसार पर्यायमे वर्तमान सिद्धपर्याय नहीं है तथापि सिद्धदशा मानता है। दूसरी बात यह कही कि वह वर्तमान ग्रल्पज्ञदशामें केवलज्ञान मानता है। तीसरी बात—कोई ऐसा मानता है कि रागादि वर्तमान पर्यायमें नहीं होते। श्रीर चौथी बात यह कही कि विकार निमित्तके कारणसे होता है—ऐसा कोई मानता है।—इन चारो श्रभिप्रायवाले सिध्यादृष्टि हैं।

पहले बोलमे, द्रव्यपर्याय ग्रथित् सिद्धपर्याय वर्तमान न होने पर भी उसे वर्तमान मानता है। दूसरेमें, ज्ञानगुणकी पर्याय पूर्ण शुद्ध न होने पर भी पूर्ण शुद्ध मानता है। तीसरी बातमे, वर्तमान रागादि विकारी पर्याय होती ही नही—ऐसा मानता है, ग्रीर चौथी वातमें, कमें के निमित्तके कारणसे राग होता है—ऐसा मानता है,—वे सब मिथ्यादृष्टि हैं।

श्रव प्रश्न करते हैं कि—यदि कर्मों निमित्तसे रागादि होते हैं तो जबतक कर्मका उदय रहेगा तबतक विभाव किसप्रकार दूर होगा ? इसलिये उसका उद्यम करना तो निरर्थक है ? देखो, जो राग-देवका होना श्रात्माके कारणसे नहीं मानते किन्तु निमित्तके कारणसे मानते हैं—ऐसी मान्यतावालेकी कैसी भूल होती है ?—इस बातका निर्णय प्रश्न उठाकर कराते हैं । वह ऐसा मानता है कि कर्मका उदय हो तबतक रागके नाशका उद्यम नहीं होता, तो फिर उद्यम कैसे करें ?

उत्तर —एक कार्य होने में अनेक कारणोकी आवश्यकता है। उनमे जो कारण बुद्धिपूर्वक के हो उन्हें तो स्वय उद्यम करके प्राप्त ध २४ माझमार्ग प्रकाशक की किरवें को भीन स्वर्णनार्थको करना स्वर्ण स्थाप को स्वर्ण करायान

करे भीर मतुद्विपूर्वकके कारण स्वयं प्राप्त हों तब कार्यासदि होती है।

#### बुद्धिपूर्वक भीर सबुद्धिपूर्वक का पुरुपार्थ

यहाँ दो बार्षे कहीं हैं---बुद्धिपुषकके कारण स्वयं उद्यम करके प्राप्त करे भीर सबुद्धिपूषक के कारण तो भपने भ्राप स्वयं प्राप्त हो बाते हैं। बैसे कि--पूत्र प्राप्त करसेका कारण सुद्धिपूर्वक तो विवा हादि करना है तथा बद्दाद्वपूर्वक कारण भवित्रव्य है। धम पूत्रका धर्मी विवाहाविकका तो उद्यम करे धौर मवितस्य स्वयं हो तब पूत्र होता है ससीप्रकार विभाव सर्पात् मिय्यास्थादि दूर करनेका कारण बुद्धिपर्वक रुस्थकी स्वि झान और रमशाता है। मिध्यारव भवत प्रमाद कथायादिको दरकरतेका कारण तो तत्वकी रुचि विचार धौर सीनता है -यह तो बुद्धिपूषक करना चाहिये। तस्यका समाम विचार सम्यव्दर्शनका कारण है। तत्व विचार तथा तत्वकी रमणुता स्वयं पुरुपार्च करे हो होती है। भौर जब ऐसा पुरुपार्च करता है तब मोइ कर्मका उपगम समीपयम या खब स्वयं हो बाता है। मोहकर्म के उपरामादि प्रमुद्धिपुनक होते 🕻 । प्रमुद्धिपुर्वकका धर्ष ऐसा है कि--- प्रारमाका पुरुषाने अहकमेके उपसमादिको नहीं करता वर्गोकि मोहकर्मके उपसमादि स्वय ( बहकर्मके सपने काररा ) होते हैं --ऐसा यहाँ इन्हते हैं।

पन जिले पारमाकी थिंग जान घीष रमणता करना हो वह तत्त्वादिके विचारादिका उद्यम करे तथा मोहकांके उपद्यमादिक स्मर्थ हो तब रागादि बुर होते हैं समृद्धि तत्वादिका विचार करता है तब मोहकर्मके उपशमादि स्वय होते हैं, किन्तु ग्रात्माके पुरुषार्थके कारण मोहकर्मके उपशमादि नही होते। इसलिये ऐसा कहा है कि अबुद्धिपूर्वक स्वयं उसके उपशमादि होते हैं, श्रोर रागादि भी नहीं होते। रागादि नहीं होते, इसमें भी यही बात है कि बुद्धिपूर्वक रागादिका नाश होता है तब निमित्तरूप कर्मके स्वय ग्रपने कारण से उपशमादि हो जाता है। इसका सार यह है कि ग्रात्मा तत्त्वादिक विचार पूर्वक सम्यग्दर्शनादिका पुरुषार्थ करता है तब कर्मके उपग्यादि श्रात्माके पुरुषार्थ बिना स्वय उनके श्रपने कारण होते हैं—
ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। पुनक्ष, निमित्त मिटने पर रागादिका नाश होता है श्रोर तत्त्वादिका विचार होने पर मोहकर्म के उपशमादि होते हैं, इसका श्रध्य यह नहीं है कि वे एक दूसरे के कारणसे होते हैं।

कई लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रात्मा तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्ध करे, किन्तु कर्मोंका नाक्ष हो या न भी हो, किन्तु ऐसा नहीं है । ग्रात्मा पुरुषार्ध करे ग्रोर कर्मोंका नांश न हो ऐसा ही ही नहीं सकता, ग्रोर ग्रात्माने पुरुषार्ध किया है इमलिये पुरुषार्धसे कर्मोंका नाश हुन्ना है— ऐसा भी नहीं है। ग्रात्माका सम्यग्दर्शनका काल है। उस समय दर्शनमोहके नाश ग्रादिका भी काल है। जब यहाँ ज्ञानके विकाशका काल है, उसी समय ज्ञानावरणीयके क्षयोपशमका काल है, ग्रीर ग्रात्मामें रागादिके ग्रभावका काल है उस समय चारित्रमोहके नाश का काल है, किन्तु कर्मोंके कारणसे वह नहीं है ग्रीर ग्रात्माके पुरुषार्थके कारण कर्मोंका नाश नहीं है—ऐसा समक्षना।

#### द्यानावरणका चयोपश्रम

धव प्रस्त करते हैं कि विश्वप्रकार विवाहादि मन्तित्व्याचीन हैं बनीप्रकार तत्त्व विधारादि भी कर्मक क्षयोपसमादिकके प्राथीन हैं इससिये उत्तम करना व्यर्ग है ?

उत्तर — उरविवारादि करने योग्य झानावरणका क्षयोपसमयो पुग्ने हुमा है इसीलिय उपयोगको बहुँ समानेका उद्यम कराठे हैं समझौ बोबोंका खयोपसम ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें किसिये छपदेश हैं ?— नहीं देते । सारमाका उपयोग सझानते परमें लग गया है उसकी हम दिसा बदमाना बाहते हैं तत्सादिके विदारका प्रीर अद्याका पुरुषायें कर एके इतना तुके बतमान विकास है इस सिये हम तुम्ने उपदेश दे रहे हैं। ससझी बीबोंकी बतमान योग्यता जनके प्रयोग कारण नहीं है विस्तु उन बीबोंकी योग्यता ही ऐसी है।

प्रश्न —होनहार हो तो उपयोग सारमार्ने सगे होनहारके विना स्रेसे सग सकता है?—मसा होना हो तभी हमारा पुश्चार्यकार्य करेगान?

उत्तर—यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वदा किसी की कायका बध्म तून कर ने कान-पान व्यापारिका स्वयम तो तू करता है और यहां होनद्वार बदलाता है दस्तिय माधूम होता है कि ऐस प्रतुपा हो यहां नहीं है साम मानाविके निये ऐसी बातें करता है। बो होना है सो होना—ऐसा तू मानता है तो किर बदेव मानना चाहिये मेकिन परके घोर स्वापाराविके कार्योंने तो पुरुषार्थको मानता है श्रीर जब धर्मकी बात श्राती है तब होना होगा तो हो जायेगा—ऐसी बातें करता है। इससे निश्चित होता है कि धर्मके प्रति तुभे प्रेम ही नहीं है। जहां प्रेम हो वहां पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। यदि सर्वत्र "होना है वह होगा"—ऐसा माने तो तू ज्ञाता हो जाता है, किन्तु तुभे धर्मकी रुचि नहीं है, मात्र मानादिसे ही भूठी बातें करता है।

## कर्म-नोकर्मका निमित्तरूपसे प्रत्यत्त नंधन

श्रीर वह, पर्यायमें कर्म-नोकर्मका सबघ निमित्तरूपसे होनेपर मी श्रात्माको निर्बंध मानता है। चौदहवे गुणस्थान तक कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होता है। द्रव्य दृष्टिसे तो श्रात्मा निर्वंध् है, किन्तु यहाँ तो पर्यायमे ससारदशामे पर्याय दृष्टिसे कर्म-नोकर्मके साथ सम्बन्ध है, तथापि ऐसा माने कि बिलकुल सम्बन्ध नही है; तो वह भी मिथ्यादृष्टि है, न्योकि कर्म-नोकर्मका निमित्तरूपसे बधर्म तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

## धातमा और शरीर दोनोंकी स्वतंत्र धवस्था

ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिक घात देखते हैं अर्थात् उसका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध यहां बतलाते हैं कि—श्रात्मामें बब ज्ञानं की पूर्णंदशा नहीं है उससमय निमित्तरूपसे ज्ञानावरणीय कमें है। श्रोर, घात्मा तथा शरीरका भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, क्योंकि शरीर द्वारा उसोंके भनुसार होनेवाली अवस्था देखते हैं। शरीरके हलने-चलने अनुसार श्रात्माके प्रदेशोकी अवस्था होती। दिखाई देती है। श्रात्माकी अवस्थामें शरीरका निमित्त'तो प्रत्यक्षा

मोधमार्ग प्रकाशक की किर बें

विकाई देता है। शरीरके कारेश धारमाकी धवस्या होती है-पैसा नहीं है, किन्तु बोर्नोकी धवस्या स्वतन्त्र धवनी-धपनी योग्यतासे होती है उसमें निमित्त-नीमित्तिक सम्बाध है।

हाता है उसम नामत्त-नामत्तक सम्बन्ध है।

यरीरकी सनस्यानुसार झारमाकी सबस्या होती है—ऐसा यहाँ
कहा है। हान द्वेषा होता है तो भारमाके प्रदेश सो तदनुसार द्वरर
उठते हैं। वहाँ धारमाकी सबस्या तो अपने कारण होती है किन्तु
सस्याम है। यहाँ धारमाकी सबस्या तो अपने कारण होती है किन्तु
सस्याम है ऐसा मलीमीति मानता नाहिये। यदि विसकुम सम्बन्ध
होन हो तो ऐसी को प्रदस्या दिकाई रेती है कह न हो। सम्बन्ध
होने पर भी सम्बन्ध रहित माने तो जान मिश्या होता है भीर
निमित्त-नीमितिक सम्बन्धको कर्ता-कमं सम्बन्ध माने तो भी मिष्या
होता है। इसस्य असा है देसा मानना चाहित।
हरवाहीस रासादि और कर्य-नाहमीका सम्बन्ध अभ्वार्थ है

हुव्यद्दष्टिस रागादि चीर कमे-नाकमेका सम्बाध अध्याध है भाग तो स्व-पर प्रकाशक है। उसका विवेक ऐसा होता है कि इस्पष्टिसे भारमामें निमस्त-नीमतिक सम्बन्ध है ही नहीं किन्तु

पर्याय हरिसे कर्म-नोकर्मके साथ विलकुल निशित्त-नैमित्तिक सबब

है ही महीं—ऐसा नहीं है। हो सामान्य स्वसाबहाटिमे सिख्यका रागादि धौर कर्म-नोकसेका सम्बन्ध सब धसूतार्थ है। इन्यहिस यह सब नहीं है किला वर्षाबहिसे है—एसा म बाने तो एकास होता है। दर्शास इंग्लिस क्षेत्रा कानना काहिये सभी झान समक होता है। वर्षाय इंग्लिस कम-मोकमंका सम्बन्ध म माने तो वह सिम्पाद्यि है। यदि विस्तृत सम्बन्ध म हो तो वर्षमान निवयका होता होने हैं। स्वित विस्तृत सम्बन्ध महो तो है समान निवयका होता होने हैं। स्वत्र विस्तृत सम्बन्ध महो तो है समान निवयका शरीरके निमित्तमे श्रात्मामें श्रवस्था होती है-ऐसा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध है, श्रीर पर्याय दृष्टिमे वर्तमानमेवध है-ऐसा जानना चाहिये।

श्रव यदि वर्तमान पर्यायमे सर्वथा वध हो न हो तो मोक्षमार्गी उसके नाशका उद्यम किमिलिये करता है न वर्तमान पर्यायमे विकार ही न हो श्रीर उसका निमित्त ऐसा मोहकर्म यदि न हो तो पुरुपार्थ करके उसका नाश करना नही रहता, श्रीर स्वभावसन्मुख होना भी नही रहता। ज्ञानी तो स्वभावोन्मुख होकर रागादिका नाश करता है, इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि श्रात्माको वधन है।



[फाल्युन कृष्णा २ रविवार ता • १-२-५३]

त्रात्मामे वर्तमान विभावभाव होता है श्रीर उसमे कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध है उसे तो मानता नहीं है श्रीर कहता है कि-शास्त्रमें तो श्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न श्रवद्धस्पृष्ट कहा है वह किसप्रकार है ?—उसका उत्तर देते हैं।

## आत्माका कर्म और नोकर्मके साथ तादात्मसम्बन्ध नहीं है, किन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है

सम्बन्ध ग्रनेक प्रकारके हैं। वहां तादातम्यसम्बन्धकी श्रपेक्षा से ग्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, इसलिये मात्मा कर्ममे ग्रीर शरीरमे एकमेक हो जाये ऐसा नहीं होता, तथापि पर्यायमे ग्रात्मा भीर शरीरका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है-ऐसा नहीं है। पुनन्ध, द्रव्य पलट कर, एक-दूसरे से मिलकर एक नहीं हो जाता, इसलिये उसे ग्रपेक्षासे ग्रात्माको ग्रबद्धस्पृष्ट कहा है। ग्रात्मा ४६ भोक्सार्ग प्रकाशक की किरकें परके साथ एकमेक नहीं होता इसलिये सबदस्युष्ट कहा है । पर्यायमें

परक साम एकमक नहा हाता इसातम प्रमद्धान्य कर हहा है। प्याप्त स्वतंत्रक्षप से विकार करता है तब कर्म निमित्त है घोर घारमाका अंत्रान्तर होता है समये धरीरका निमित्त है इसमिये निमित्त— तैमित्तिक सम्ब च की घरेसासे घारमाको यावन है घोर कर्म-नोकर्म के निमित्तके सास्त्रतसे बहु समेक ध्यवस्थामोंको चारण करता है।

इससिये को सारमाको सबेचा निबंध मानता है वह मिध्याइटि है। यदि निमित्त-नीमित्तक स्वक्ष सबेचा कुट कार्य तब को सिख्यका होना चाहिये। केवसीको भी कर्म-नोकर्मके साथ निमित्त-नीमित्तक सम्बाध है। यहाँ कहा है कि-कर्म थीर सरीरके निमित्तक सामय

से पारमा विकार भीर क्षेत्रान्तरकी किया घारण करता है —इसमें ऐसा झान कराया है कि भारमाकी योग्यताके समय ऐसा निमित्त

होता है। निश्चयामाधी निष्याहरि को निमसको मानता है। मही-उसे निमिसका ज्ञान करानेकी धपेसांसे कहा है किन्नु उसका यह द्वाराय नहीं है कि निमिसके कारण प्रारमाधी सबस्या होती है। प्रारमाकी सर्वेश निर्वेश मानता है कि स्कूष्ट क्षेत्र नोशका विकास होते हैं।

तो फिर प्रदन करते हैं कि—हमें बंध—मोक्षका विकस्प तो करना नहीं है नयों कि साक्षमें नहा है कि—"वो बंधन युक्कत युख्द सो वजद गंभित । सर्वोत् वो वीन बेंबा तथा युक्त हुमा मानता है वह निस्सन्देह बेंबता है।"

एक देखिप सानिये, राम रहिय इक ठीर । समल विमल न विचारिय, यहै सिद्धि नहिं कीर ।।

समल विमल न विचारिय, यहै सिद्धि नहिं भौर ॥ ---ऐसा कहा है इससिये हमें वन्त्र-मोसका विचार ही नहीं

करता है।

उत्तर — जो जीव मात्र पर्यायदृष्टि होकर वन्ध-मुक्त श्रवस्था को ही मानता है, श्रकेली पर्यायको ही मानता है श्रीर द्रव्यस्वभावको ग्रहण नहीं करता, उसके लिये कहा है श्रीर उसीको उपदेश दिया है कि-द्रव्यस्वभावको न जाननेवाला ऐसा जीव वैद्या-मुक्त हुन्ना मानना है वही बन्ध है। यदि सर्वथा बन्ध ही न हो तो यह जीव बैंघा है-ऐसा किसलिये कहा जाता है ? जो जीव ग्रपना नित्य सामान्य स्वभावको नही मानता वह श्रवेला पर्यायदृष्टि है, उसे वन्ध हए विना नही रहता, क्यों कि वन्धके नाशका कारगा किता त्रिकाल ज्ञायक एकरूप स्वभाव है। उस त्रिकाली स्वभावमे वध-मोक्ष-ऐसे दो प्रकार हैं ही नही, किन्तू उसके पर्यायमे अनेकता है ही नही-ऐसा नही है। एकान्त द्रव्यस्वभावको माने श्रीर पर्यायको विलकुल न माने तो वह मिथ्यादृष्टि है। यदि वर्तमान पर्यायमे बन्ध-मोक्ष सर्वया न हो, यानी वन्ध है श्रीर उसका श्रभाव करने पर मोक्ष होता है-ऐसान माने तो वह जीव "वन्घ है"-ऐसा क्यो कहता है ? ग्रीर बन्धके नाशका तथा मुक्त होनेका उद्यम भी किसलिये किया जाता है ? इसलिए पर्यायमे विकार श्रीर बन्ध है-ऐसा मानना चाहिये। त्रिकाली स्वभावको मुख्य करके बतलाते समय, पर्यायको गौण करके, व्यवहार कहकर श्रभाव है-ऐसा कहा है। यदि पर्याय में बन्ध न हो तो बन्धका नाश श्रीर मोक्षका उत्पाद करनेका उपाय किसलिये करना चाहिये ? ग्रीर श्रात्माका श्रनुभव भी क्यो किया जाता है ? इसलिये द्रव्यदृष्टि द्वारा तो एक दशा है श्रीर पर्यायदृष्टि द्वारा अनेक अवस्थाएँ होती हैं-ऐसा मानना योग्य है।

देखो, "भाव पाहुड" गाथा ६२.

सामान्यका स्वीकार करे विधेषका न करे वह निश्चयामासी है तथा विधेषका स्वीकार करे किन्तु सामान्य न करेतो वह व्यवहारामासी है — वे दोनों निष्यादृष्टि है। इस्तिये सामान्य सौर विशेष—योगोंका यथाई ज्ञान करना चाहिये।

इन निक्यय-स्ववहारका यथार्थ ज्ञाम करना प्रयोजमञ्जूत है। मोझमाग प्रकाशक प्रयमें पूछ २६४ में कहा है कि —श्रीवाध हस्यों प्रयमा उरबॉको पहिचानमा चाहिये वो रामाने योग्य मिस्पारवाधि है उन्हें जानना चाहिये ज्ञा प्रहुज करने योग्य सस्यव्यक्तियिको स्व प्रक्षा तरह समम्मा चाहिये घोर निमत्त-मैमितिक सन्वक्षको भी भूतीभीति बानना चाहिये व्योक्ति उसे बानने से मोझमागर्ने प्रवृत्ति होती है। नय-प्रमाख-पूक्ति हारा यस्तुको बानना चाहिये। मान निक्षयको न मानकर दोगों नयोंका यथार्थ ज्ञान करमा चाहिये। बो सकेने निक्षयका स्वीकार करता है वह यो मिस्पाइटि है।

हसीप्रकार वह धनेक प्रकारसे सात्र तिव्ययनयके यात्रप्रायसे तिकद अद्वामादिक करता है। विनवाणीये दो माना सर्वोकी यपेका से कहीं कसा और कहीं केसा तिक्सण किया है उसे बरावर में समस्कर वह पदानी सपने प्रतिभावने वहां तिव्ययनयकी गुरुपतासे कथन किया हो उसीको पहण करके मिस्पाहित्यको भारण करता है प्रयात एकान्त—एक ही पत्रको वह प्रहुत करता है। धारमाकी पर्याप्त विकार है भीर तिमन्त कम है—पेसा वामा सो स्पवहार है किन्तु वसे भावरणीय मानना वह स्पवहार नयका सम्मानहीं है। निव्ययनयका विवय विकास साता स्वभाव है उसका साम करने से राग-विकारका नाश होता है, ऐसा जानना वह निष्मयनम का यथार्थ ज्ञान है। निश्चयनय श्रादरणीय है श्रीर व्यवहारनय जानने योग्य है—ऐसा सम्भना वह दोनो नयोका सच्चा ज्ञान है। इसप्रकार दोनोका ज्ञान करना वह प्रमाण है। कोई ऐसा कहे कि दोनो नय समकक्षी हैं, इसलिये निश्चयनयकी भाँति व्यवहारनय भी श्रादरणीय है, तो वह बात मिध्या है।

त्रिलोकीनाथ तीर्थंकरदेव तो ऐसा कहते हैं कि स्वभाव का ग्राश्रय लेकर व्यवहारको छोडो, श्रीर श्रज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार का ग्रादर करो, इसलिये ग्रज्ञानीकी बात मिथ्या है।

पुनश्च, जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकताकों मोक्षमार्ग कहा है। श्रव, सम्यग्दर्शन-ज्ञानमे तो सात तत्त्वोका प्रथार्थ श्रद्धान-ज्ञान होना चाहिये, किन्तु उसका तो इसे कुछ त्रिचार नही है, तथा सम्यक्चारित्रमे रागादि दूर करना चाहिये, उसका भी इसके उद्यम नही है। सम्यग्दर्शनमे तो सातो तत्त्व भलीभांति जानना चाहिये, किन्तु निश्चयाभासी उन्हे नहीं जानता। जीव-श्रजीव तत्त्व हैं, पर्यायमे श्रास्त्रवादि हैं उन्हे तो स्वीकार नहीं करता श्रीर श्रकेले श्रात्माको बात करता है, श्रीर श्रात्माके श्राश्रयसे रागका नाश होना चाहिये उसका पुरुषार्थ नहीं करता। चारित्रका श्रयं है विकारका (रागादिका) नाश करना, किन्तु उसके नाशका उद्यम नहीं करता श्रीर मात्र एक श्रपने श्रात्मका श्रुद्ध श्रनुभवन करनेको ही मोक्षमार्ग मानकर सतुष्ट हुश्रा है, तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होना वह मोक्षमार्ग है उसे मानता नहीं है। राग है श्रीर उसका

४४ मोधनार्ग प्रकाशक की किएलें समाव करने से सुद्ध सारमाना सनुमन होता है किन्तु यदि रागको

हो न माने तो पुढ भारमाना भनुभव करना भी नहीं रहता। भूतसिये सातों तस्वोंका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये। उन्हें यथायत् न काले तो सम्मन्त्रान नहीं होता।

#### शुद्ध-प्रशुद्धपयायका पिगड वह द्रव्य है

है। प्रारंपाका भनुसव करने के सिये वह विन्तवन करता है कि मैं सिद्ध समान गुद्ध है।—पह भी उसकी मूस है ऐसा कॉर्डेंगे वर्षोक्ति वह पर्यापको नहीं मानता। 'मैं त्रिकास गुद्ध हैं—

पुनक्ष वह प्रात्माका चिन्तवन विसप्तकार करता है यह कहते

बयाक वह प्रधापना नहां भागता। भागकाल भुद्ध हूं — यह बात भी उसको सक्त नहीं है। वह कहता है कि — (१) में सिक्ष ममान मुद्ध हैं (२) केवल बाल कि ए हिंद हैं (३) इस्थकर्स — के प्री

र्राहत हूँ (४) परमानन्त्रमय हूँ (३) अग्म-मरचादि दुक्त मुक्ते नहीं हैं — प्रमतरह भनेन प्रकार से जितवन करता है कि तु यह उसका भ्रम है वर्षानि यदि यह जितवन क्रमबृष्टिस करता है तो क्रम्य तो सुद्ध-मनुद्ध सब पर्वायोका विषट है उसे तो वह बानता नहीं है।

को चमुद्र समान्यवाय बीत गई है उसे भी यही हम्पर्मे सिया है बर्बोक पर्यायका वह बिलकुम मानता ही मही। इससिये उसे सम भानेने मिये—पर्यायका स्वीकार करानेके सिये इस बंगसे बात नही है। उमम करने हैं कि तेरी हम्प बृट्टि भी सब्बी नही है। हम्पर्मे एकब्यता होने पर भी जिसे ऐसी सबर नहीं है कि गुढ़ सगुढ़ दोनों

एकच्या होने पर भी जिसे ऐसी रावर नहीं है कि गुढ प्रमुख दोनों पर्वाचें पारतारी हैं और न चनका स्वीकार नरता है उससे कहते हरता ना गुद्ध-प्राप्त सर्व पर्वाचों रा विषय है। इसलिये क्रायद्विते मुजा यह निपत्रन करता है कि पारता गिढलमान है—यह बात तेरी मिथ्या है, क्यों कि द्रव्य तो शुद्ध - ग्रशुद्ध सर्व पर्यायों सहित है ऐसा मानना चाहिये। गई कलकी जो ग्रशुद्ध पर्याय बीत गई है वह कहाँ गई? उसका सर्वथा तुच्छाभाव नही है। वह कथचित् द्रव्यमें है ऐसा न माने तो उसने द्रव्यकों भी बराबर नहीं माना है। जिसे ग्रात्मद्रव्यके सामान्य स्वभावकी यथार्थ दृष्टि हुई है वह तो पर्याय को भलीभांति जानता है।

यदि श्रगुद्ध पर्यायको न माना जाये तो श्रभीतक जो श्रगुद्ध पर्याय बीती है वह कहाँ रही ? उसका कही तुच्छाभाव नहीं है । श्रनादि—श्रनत सर्व पर्यायोका पिण्ड सो द्रव्य है । जो पर्यायें बीत गई हैं वे वर्तमान नहीं हैं श्रीर न वे द्रव्यमें ही है—ऐसा यदि मानोगे तो द्रव्य भी सिद्ध नही होगा । बीती हुई पर्यायोका सर्वथा तुच्छाभाव नहीं है, इसलिये यहाँ कहा है कि यदि द्रव्यदृष्टि करना हो तो ऐसा मानो कि जितनी पूर्व पर्यायें होगई हैं वे द्रव्यकी हैं, तभी यथार्थ द्रव्यदृष्टि कहलाती है । श्रपेक्षाको बराबर समफना चाहिये।

× × ×

[ फाल्गुन कृष्णा ३ सोमवार ता० २-२-४३ ]

यह द्रव्य प्रमाणका विषय नहीं है। प्रमाणका विषय तो वर्त मान विशेष श्रीर त्रिकाली सामान्य वे दोनों हैं। उनमें द्रव्याधिक नयका विषय सामान्य ग्रथींत् शक्तिरूप सर्वं पर्यायोका समुदाय है, श्रीच दूसरा पर्यायाधिकनय विशेष श्रथींत् वर्तमान पर्यायको अपना विषय वनाता है। इसलिये यहाँ प्रमासको बात नहीं है।

श्रात्मा द्रव्य-पर्यायरूप है, वे दोनो प्रमाणका विषय हैं। यदि द्रव्यदृष्टिसे विचार किया जाये तो द्रव्य तो शुद्ध-श्रशुद्ध सर्व पर्यायों

मोचमार्ग प्रकाशक की किरयें विषय है भीर वर्तमान

का समुदाय है वह ब्रव्यदृष्टिका विषय है भीर वर्तमान समुद्ध पर्याय एक समयकी है वह पर्यायहृष्टिका विषय है।—यह दोनों मिसकर प्रमाशका विषय होता है किंदु भी ब्रय्यहृष्टिका विषय है वह प्रमाशका विषय नहीं है।

46

यहां तो कहते हैं कि—निरस्यामाधी ऐसा चितवन करते हैं कि सारमा छुड़ है वह असक्य है वयोकि यबि तुम इस्प्रहिप्टेंसे चितवन करते हो तो इस्प्र सकेसा छुड़ हो नहीं है किन्यु गुद्ध-पाग्रद वोनों कर है और पर्यावहिष्ट से चित्र का हो तो वर्तमान पर्याव तो मुन्द्वरी पशुद्ध है इसिन्ये दोनों अरुप्त हो तो वर्तमान पर्याव तो निष्क्री राग्रमें प्रमुद्ध है अर्थोंक करमान पर्याय तो निष्क्री राग्रमें प्रमुद्ध है और इस्प्र तो गुद्ध-पशुद्ध वोनों क्य है इसिन्ये गुद्ध चितवन तुम्हें किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं रहता। पर्यायमें गुद्धता है ऐसा भी नहीं भागना चाहिये। वर्तमान पर्याय प्रमुद्ध है जवापि उसे गुद्ध क्यों मानते हो? यबि तुम शक्त धानते हो ले "में ऐसा होने योग्य हैं—ऐसा मान। 'मैं विद्ध होने योग्य हैं—ऐसा मान। 'मैं विद्ध होने योग्य हैं—ऐसा मान। वह अप है।

वर्तमान मारमाको भगती विकारी पर्याय उसके मगने कारक होती है उतमें कर्म निमित्त मान हैं—देसा मानना चाहिये। कर्म एक बस्तु है किन्तु उसका प्रभाव सारमा पर पढ़ता है—देसा नहीं है। कस्मोके कारण म्यारहवें गुणस्वानचे पिर वाते हैं—देसा प्रमाव मानते हैं वह भी प्रमान है। वहां क्यायकर्मका खदय है ही नहीं किन्तु समनी पर्यायकों सारस्य विरते हैं सक्के बदने कर्मों पर ग्राक्षेप लगाते हैं वे भी मिथ्याहिष्ट हैं। यहाँ तो कहते है कि
पर्यायमे अपूर्णदशा है, पूर्णदशा नही है। श्रोर यदि विकार तथा
श्रल्पज्ञता है तो उसके निमित्तरूप द्रग्यकर्म श्रोर नोकर्म हैं। यदि
निमित्तरूपसे शरीरादि न हो तो वर्तमानमे सिद्धदशा, श्रशरीरीदशा
होना चाहिये, किन्तु वह दशा नही है, इसलिये मानना चाहिये कि
कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध भी है। यद्यपि श्रात्माकी विकारी पर्याय या
श्रपूर्ण पर्यायके कारण से द्रव्यकर्म-नोकर्म नही हैं, किन्तु श्रपूर्णदशाके
समय कर्म श्रादि उनके श्रपने कारण से होते हैं-ऐसा जानना चाहिये।
श्रीर जब श्रात्माकी पूर्णदशा होती है तब निमित्तरूप जो कर्मादि
ये वे उनके श्रपने कारण छूट जाते हैं, उस समय निमित्तरूप
कर्मादि नही होते ऐसा समभना चाहिये।

पुनश्च, यदि कर्म-नोकर्म निमित्तरूप न हो तो ज्ञानादिकी व्यक्तता क्यो नही है ? ज्ञानादिकी व्यक्तता नही है इसलिये कर्म-नोकर्म निमित्तरूपसे हैं। श्रात्मद्रव्यमे शक्तिरूपसे ज्ञानादि गुगा है उसीमें से व्यक्तरूप पर्याय होती है। वह पर्याय वर्तमानमें नही है इसलिये उसमें निमित्तरूपसे कर्मको मानना चाहिये। देखो, सम्य-ग्ञान किसे कहते हैं वह बात यहां चल रही है। सम्यग्ञानके बिना चारित्र नही होता। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है ? निम्चय-व्यवहार क्या है ? —उसे जाने भी नही श्रीर त्यागी हो जाये तो उससे कही सच्चा चारित्र नही होता। श्रभी तो जिसके व्यवहारका ठिकाना नही है उसके द्रव्यचारित्र भी नही होता। श्रीर द्रव्यचारित्रके विना भावचारित्र नही होता। इसलिये प्रथम चारित्रका स्वरूप भी जानना चाहिये।

#### स्व-परप्रकाशक शक्ति भारमान्त्री है

प्रारमा स्वयं ज्ञान है स्व-परप्रकाशक ज्ञानचिक प्रारमाकी है इसिसंब ज्ञान परसे नहीं होता । स्वतं प्रतिमा वर्गेन हक परवस्तुते ज्ञान महीं होता । स्वतं वर्गे वर

सब यहाँ निक्रयामाधी मानता है कि मैं बर्तमानमें परमानक्ष मय हैं। श्रीद वह परमानक्षमय हो तो उसे कुछ भी करमानहीं रहता हस्तिये सम्प्रण बर्तमानमें परमानक्षमय नहीं है। वर्तमान स्वत्त में सान परमाटन होने पर भी सपने को पानक्षमय मानना बहु स्नम है। सौर वह मानता है कि बन्म मरणादि दुवा ही घारमाकी नहीं हैं तो वह बात भी मिष्या है वसीकि वर्तमानमें दुवी होता तो दिवाई देता है हस्तिये दुवी होने पर भी दुष्प नहीं है—वर्षवा प्रधामानना वह सम है मानी दुस्ती सवस्वामें दूसरी सवस्वाम

# परद्रवय से भिन्न छौर अपने भावों से छभिन

प्रश्न — तो फिर शास्त्र मे शुद्ध चितवन करने का उपदेश किस लिये दिया है ? श्री ममयमार, प्रवचनसार मे शुद्ध चितवन करने को तथा श्रास्त्रव शुभाशुभ भावो का चितवन छोडने को कहा है, श्रौर श्राप तो यहाँ दोनो प्रकार से शुद्ध चितवन करने का इन्कार करते हैं, इसलिये भगवान ने जो शुद्ध चितवन करने का उपदेश दिया है वह निरर्थक सिद्ध होता है। तो इसमे यथार्थ क्या है ?

उत्तर — शृद्धत्व विस प्रकार है वह कहते हैं। एक तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धत्व है और दूमरा पर्याय अपेक्षा से। उसमे द्रव्य अपेक्षा से तो पर द्रव्यों से भिन्नता और अपने भावों से अभिन्नता का नाम शृद्धत्व है। यह द्रव्य अपेक्षा से शृद्धत्व पहले जो सामान्य द्रव्य कहा वही है। अब यहाँ, द्रव्य अपेक्षा से शृद्ध-अशृद्ध सर्व पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहा है। वह द्रव्य अपने भावों से अभिन्न है और परद्रव्यभावों से भिन्न है। ऐसा द्रव्य का शृद्धत्व है। इसलिये अपेक्षा से बराबर समभना चाहिये। द्रव्य का जो शृद्धत्व ऊपर कहा था उमीप्रकार यहाँ सामान्य द्रव्य का शृद्धत्व कह कर, अपना स्वरूप परद्रव्य से भिन्न रूप है उसे शृद्धत्व कहा है इस अपेक्षा से शृद्धत्व मावना यथार्थ है।

[ फाल्गुन कृष्णा ४ मगलवार ता ३-२-५३ ]

सम्यग्द्विट ऐसा चितवन करता है कि मै परद्रव्यसे त्रिकाल भिन्न हूँ। शरीर भीर कर्म जड हैं — भ्रजीव हैं। उनके द्रव्य-गुण-पर्याय

मोद्रमार्गे प्रकाशक की किएएँ

ž.

से मैं भिन्न हूँ इसिन्ये सरीर कर्म भाषाविकी पर्याय कुमसे नहीं होतो । मेरी प्ररणा से सरीर नहीं किसा क्योंकि ये पदाक कुमसे भिन्न हैं भोर में भी जनसे किसान हैं इसिनये भारता बोलने कलने सादि कियाओं का कर्ता नहीं है। बतनान मे लोगों की इतनी मारी

—ऐसा वे मानते हैं किन्तु यहाँ तो सम्पद्धिय जानता है कि मेरा सारमा पर से जिल्ल है भीर बितनी भेरी निकालवर्ती जुद्ध समुद्ध पर्माम है उन सबसे भीमल है। मैं मपने मार्वों से एकमक हैं सपनी सर्व पर्यायों से भीमल हैं—ऐसी हिस्स करना बहु हम्स सपेक्षा स जुद्धक है। मार्गों को मप्त के सदप नहीं है। मर्मेक्षा क्ष कप तो ऐसा है कि मदि सम्मान भी मम्बिमा हो उसकी स्थित हुए बितान रहें। बीक सनस्वकाल में मनन्त बार सुमिल्ल का पालम

भ्रमणा-गडवड़ी होगई है कि 'खरीर की किया भ्रारमा से होती है

करके नवर्षे पैयेयक तक सथा किन्तु एक क्षणमात्र भी उसे वर्षे सहीं हुमा। उस प्रमुक्त स्वरूप भी सीगों ने सहीं मुता है। धारमा परद्रम्य से भिन्न भीर सपने भावों से समिन्न है उसे यहां द्रम्य का मुद्रस्य कहा है। उसी सपेक्षा से सम्मूना काहिये। सुतकाम में पणुद्ध पर्योग होगाई वह मेरी योग्यता भी किनार के समस भी भेरा स्वमाव जो सुद्र पर्योग होने की सफि सामा है "---

समय भी भेग स्वभाव दो शुद्ध पर्याय होते की बोक वाला है "---ऐसी डॉस्ट करे तो 'मैं हुँ सो हूँ---ऐसा सच्चा मिर्स्य किया कह स्राता है। में परद्रश्य से मिन्न हुँ----ऐसा निश्चित किया इस्तिये पर इस्य और तिमित्त का भाव ग्रुफ्में नहीं हु ऐसा निर्णय होने से तिमित्त सौर पर की वृष्टि स्टूट गई। सब सपने भावों से समिल है—इसमे भूत-भविष्य का यथावत् ज्ञान कराया है। श्रात्मा भूत-भविष्य मे ऐसी योग्यतावाला था श्रीर होगा—ऐसे विकत्प भी दृष्टि में नहीं होते, किन्तु जो जीव पर्याय को मानता ही नहीं उसे सम-भाने के लिये प्रथम भूत भविष्य की पर्यायों का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उसे श्रथीत् गुद्ध-श्रशुद्ध सर्व पर्यायों के समुदाय को परद्रव्य भावों से भिन्न कह कर गुद्ध द्रव्य कहा है। ऐसे द्रव्य को जानकर दृष्टि त्रिकाल पर से भिन्न शुद्ध द्रव्य का स्वीकार करती है।

# सम्यग्दृष्टि जानता है कि मेरी शक्ति तो सिद्ध ही होने की है

मेरा स्वभाव तो सदा सिद्ध समान है, इसिलये वास्तव में मेरी शिक्त तो सिद्ध ही होने की है। इसमे ससारपर्याय का म्रादर नहीं है, क्यों कि ससारपर्याय सिद्धपर्याय से स्थानन्तवें माग म्राह्म है, क्यों कि ससारपर्याय सिद्धपर्याय से स्थानन्तवें माग म्राह्म है मेरा स्वभाव मुद्धपर्याय ही प्रगट करने का है—ऐसा सम्यग्दृष्टि जानता है। मुद्रकाल में भ्राम्य पर्याय बीत गई नहीं म्राती ऐसा वह जानता है। मुद्रकाल में भ्रामुद्ध पर्याय बीत गई है किन्तु वह द्रव्य में भ्रन्तर्लीन है, इसिलये पर से भिन्न भीर स्व के भावों से भ्रामन्त द्रव्य को मुद्र कहा है। जीव व्यापार-धि के कार्यों में तथा पर के कार्यों में तो विचार करता है किन्तु यहाँ विचार नहीं करता, तो फिर भ्रात्मा का सच्चा ज्ञान कैसे हो? इसिलये द्रव्यदृष्टि मे पर से भिन्न तथा भ्रपने भावों से भ्राभिन्न को मुद्धत्व कहा है, भ्रोर पर्याय भ्रपेक्षा से तो वर्तमान पर्याय में उपाधिभाष का भ्रभाव होना वह मुद्धत्व है।

पर्याय प्रपेक्षा से ठो केवल झान हो यह शुद्धस्व है। सायक वशा में उपाधिमाद होता है व्योक्ति सर्वेषा उपाधिमाद रिहंठ नहीं हुमा है। नियमसारादि साल्यों में द्रस्पहृष्टि से पारिणामिक भाव के परिटिश्ठ उदय उपसम स्वयोपसम सायिक—इन पारों भावों क्षेमाविक माव कहा है वह दूसरी घरेका है। यहां तो सायिक माव के प्रतिरिश्ठ उदय उपसम स्वयोपसम—इन दोनों को उपाधिभाव कहा है। वर्षमान पर्याय प्रपेक्षा से सुद्धस्व तो हुमा नहीं है इससिये पर्याय प्रपेक्षा से सुद्धस्व मामना वह भ्रम है।

धव मुद्ध चितवन में तो प्रश्य भपेक्षा से शुद्धस्य ब्रहण किया है। उपरोक्त कवतानुसार सरीर-कर्म से भिन्नत्व और शुद्ध प्रशुद्ध सर्व पर्यायों से अपने अभिन्नत्व को मुक्य करके यहाँ शुद्ध द्रव्य कहा है — यह बात प्रच्छी तरह समकता चाहिये। इस प्रकार ज्ञानी त्रिकाली स्वभाव का चित्रवत करते हैं। श्री समयसार गाया ६ की टीका में भी समृतवन्द्राचार्यवेव ने कहा है कि- प्रमत्तोऽप्रमत्तवच न मनस्येष एकाशेषहरूयान्तरमानेभ्यो मिन्नस्वेनोपास्यमान सुद्ध इरयभिसप्यते । अर्थात्--भारमा प्रमत्त-ग्रप्रभक्त नहीं है यही सर्व परद्रवर्धों के भावों से भिन्नत्व द्वारा सेवन करते हुए सुद्ध ऐसा कहते हैं। समयसार के प्रणेता भी कृत्वकृ वाशार्यदेव भावसिंगी मुनि वे धौर छुट्ट सातवें गुणस्थान में मूमते थे इससिये मैं धप्रमत्त भगत्त नहीं है ऐसा कहा है ऐसा नहीं कहा है कि मैं ब्रष्ट-सबत सौर समोग-भागोग से रहित है। बतमान पर्याप बतती है उसका नियेव करते हैं। घपनी वर्तमान पर्याय मेद का नियेश करते हैं हम्य की प्रष्टि कराई है।

परद्रव्य से भिन्न माने बिना, अपनी वर्तमान निकारी पर्यायसे त्रिकाली स्वभाव स्वय भिन्न है ऐसा नहीं मान सकता। इसलिये वहाँ भी परद्रव्य से भिन्नत्व को गुद्ध ही कहा है। परद्रव्य से भिन्न हुआ, —स्वसन्मुख हुआ इतनी तो पर्याय गुद्ध हुई है, किन्तु मुनिदशा में विशेष गुद्धता होती है। घर्म तो अभ्यतर वस्तु है बाह्य वस्तु नहीं है; इसलिये ज्ञान को सूक्ष्म करके अतर में देखना चाहिये, तभी यह बात समभ में आती है। द्रव्य क्या पर्याय क्या पर क्या न इत्यादि सब बराबर जानना चाहिये और समभने का प्रयत्न करना चाहिये। अनादि काल से दूसरा सब कुछ किया किन्तु यथार्थ को समभने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिये धर्म नहीं हुआ। प्रथम यथार्थ समभने का ही प्रयत्न करना चाहिये।

× × ×

[ वीर स • २४७६ फाल्गुन कृष्णा ५ बुघवार ता • -४-२-५३ ]

# श्रात्मा की निर्मल श्रनुभृति होकर श्रकषायभाव का होना वह पर्याय की शुद्धता है

यहां तक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धत्व की बात कही। अब पर्याय की शुद्धता की बान करते हैं। उसमें समयसार गाया ७३ की श्री अमृतचन्द्राचार्य देव की टीका का श्राधार दिया है कि-सकलकारक-चक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिमंलानुभूतिमात्रत्वात्छुद्ध । अर्थात्—समस्त कर्ता कमं आदि कारको के समूह की प्रक्रिया से पारगत ऐसी जो निर्मन्न अनुभूति—अभेदज्ञान तन्मात्र है इसलिये वह शुद्ध है। अर्थात् मैं रागादि का कर्ता है, राग मेरा कार्य है, मैं राग का श्राधार है—ऐसी

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

सह कारकों की बुद्धि सिसके सूट गई है उसके पर्याम की सूत्रकां कहते हैं। वो जान का समोपसम है उसे यहाँ मुद्धता नहीं कहा है क्योंकि नित्यनिगोद के भीव को भी जान का विकास होता है। यदि इतना समोपसम म हो तो बड़ होबाये दसनिय वह बात यहाँ नहीं है। यहाँ यापसमान देहनी प्रकासित—मोक्षमान प्रकासक के पूछ दन में सायोपसमिक ज्ञान को भीव के स्वमाद का मंत्र कहा उसका उसका उसका कर के स्वमाद का मंत्र कहा उसका हो यह सब है कि वहाँ जान का स्वमाद का मंत्र कहाना है किन्तु वह बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो परक्षमों का कर्ता भादि तो मैं नहीं है किन्तु राग विकल्प-पुज्य-गापकी किमार्स सुरूकर—पार होकर सारमा की निर्मत समुग्रुत हुई सक्यायमान हुमा उसे पर्याम

सपेका से खुद्धता कहा है।

सह कारकों की सपुद्धता के तीन प्रकार है। (१) सारमा
कर्ता सौर खरीर कर्म साथि मेरा काय है — इन सह प्रयोगी कारकों
की तो यहाँ बात हो नहीं है। धारमा प्राथार है इसमिन्ने सरीर का
कार्य होता है—ऐसा नहीं है किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि (२) रागायि
मेरी पर्योग है साथा उसका कर्ता है भोर यह सारमा का कर्म सर्याद सी नहीं है। (३) स्वकृष्ट स्वतिरेक्ड सारमा कर का स्वरावि सी नहीं है।

शुद्ध निर्मेस पर्याय प्रगट होती है उसका में कर्ता धार्यि है ऐसा विकस्प भी यहीं नहीं है। घमेद सक्तप्ट जिकास शुद्ध स्वभाव के धायपत्ते जिवकस्पदसा प्रयट हुई है उस पर्याय प्रपेताते सुद्धता है—ऐसा समक्ता पाहिये। मैं धपती सीतरागी पर्यायका कर्ता है—ऐसा संस्थातक है तबरुक पर्यायकी गुद्धता नहीं हुई है। ध्रज्ञानी न तो द्रव्यकी शुद्धताको समसता है श्रोर न पर्यायकी शुद्धता को। छह कारकोमे तीनप्रकार से श्रशुद्धता श्राती है। एक तो परद्रव्यका कर्ता श्रादि मानना, दूसरे रागादि विकारी पर्यायका कर्ता श्रादि मानना, श्रोर तीसरे मैं श्रपनी निर्मल पर्यायका कर्ता श्रादि मानना, श्रोर तीसरे मैं श्रपनी निर्मल पर्यायका कर्ता श्रादि हूँ—ऐसा मेद डालना—यह तीनो श्रशुद्धता हैं, मेरा स्वरूप उनसे रहित श्रमेद ज्ञानानन्द चैतन्यस्वभावी एकरूप है, उसकी जिसे दृष्टि हुई है उसे पर्यायमे शुद्ध भनुभव—श्रानन्ददशा प्रगट होती है वह पर्यायकी शुद्धता है।

शास्त्रमे सम्यादृष्टिके शुभभावको मोक्षका व्यवहार-साधन कहा है, किन्तु उसका श्रर्थ बराबर समभना चाहिये। पर की तो बात नही है, किन्तु मैं शुभभावका कर्ता हूँ श्रीर शुभभाव मेरा कर्म है इत्यादि भी साधन नही है, श्रीर मैं श्रपनी वीतरागी निर्मल दशाश्रोका कर्ता हूँ-ऐसा भेद भी साधन नही है। श्रभेद स्वभावके श्राश्रयसे ही पर्याय की शुद्धता प्रगट होती है, निक्षय साधन प्रगट किये बिना शुभभावको व्यवहार साधन भी नही कहा जाता। इसलिये यथार्थरूपसे समभना चाहिये।

सम्यग्दृष्टिका ध्येय कैसा होता है ? उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। उसमें ज्ञानी पर्यायकी शुद्धता किसे मानता है कि—छह कारको की प्रक्रियासे पारगत ऐसी जो निमंल अनुभूति अभेद ज्ञानमात्रदशा होती है उसे पर्यायकी शुद्धता कहते हैं। पहले द्रव्यकी शुद्धता वत-लाते हुए जीवको अजीवसे भिन्न बतलाया था, और यहाँ पर्यायमे शुद्धता बतलाते हुए कर्ता-कर्म अदि छह कारकोके भेदके अभावसे प्रगट होनेवाली निर्मल अनुभूति बतलाई है। इसतरह दो प्रकारसे **१६ मोक्**मार्ग प्रकाशक की किरजें

भुद्धता बानना । पर से भिम्मस्य बानकर सामाग्य स्वभाव वे सामुस इष्टि करना बहु ब्रध्यकी धुद्धता धीर पर्यायमें यसेट निमसदसा प्रगट होना उसे पर्यायकी धुद्धता मानना बाहिये ।

धव केवलका धर्च करते हैं। केवल शब्दका धर्च भी इसी

प्रकार बानना कि प्रभावसे भिन्न नि देवस स्वय ही। असका नाम केवस है। इसीप्रकार सस्य सम्भी सबसारस्य करना। वहाँ-पहाँ असप्रकार धर्महो बड्डी-वहीं उसप्रकार वानना। द्रस्य धपेकास सामान्य एकस्य शान बिसमें त्रिकाम उपाधि गड़ी है उसे कैबसशान स्वरूप मानमा चाहिये । धारमा मात्र ज्ञानस्वभाषी है-ऐसा केवसका धर्म मानमा चात्रिय किन्तु केवस शब्दका धर्म पर्याय धपेकासे केवसी हुमा-ऐसा मानना वह विपरीतता है। पर्याय में पूज समेदज्ञान तुरमात्र हुए बिना कंदसकान माने दो वह भ्रमणा है। इससिये भपने का द्रम्य-पर्यायस्य भवसोकना । द्रम्यसे तो सामान्य स्वस्य सव भोकन करना तथा वर्षावधे सबस्या विद्येष सबसारण करना । इसी प्रकार जितवन करने से सम्यग्रहि होता है क्योंकि सस्य बामे विमा सम्मग्हि नाम कसे प्राप्त करेगा ? पर्यायमें तो वैद्यी-वैद्यी पर्याय हो वैसो हो मानना चाहिये।--इसप्रकार ब्रम्य-पर्यायका सन्ना नित बत करने से सम्यश्वकि होता है। सबस्याको संधावत बाने तथा ब्रह्मको ब्रह्म सामान्य जानकर स्वसन्त्रश्च हो हो उसको ज्ञान सञ्चा कह

काता है। यहाँ कात-प्रयेखाने कथन है इस्तिये उसे सम्यादिष्ट कहा है। इस्ती को भी शास्त्राम्यास कादि द्वाम विकल्प होते हैं

भीर मोक्षमागर्मे तो रागादि मिटानेका श्रद्धान ज्ञान-प्राचरण करना होता है सक्का दो निश्चयात्रासीको विचार मही है। मान ग्रपना ग्रुद्ध अनुभवन करके ही ग्रपने को सम्यग्दृष्टि मानता है श्रीर ग्रन्य सर्व-साधनोका निषेध करता है। ग्रपने को शुद्धता प्रगट हुई हो और गुद्ध माने, तब तो कोई आपत्ति नही है, किन्तु गुद्धता तो हुई नही है और " मै पर्यायमे भी शुद्ध होगया है, मुक्ते विकल्प उठता ही नही।"-इसप्रकार वह शुभभावका निषेध करता है श्रीर शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, प्रर्थात् वह शास्त्राभ्यासको चपाधि मानता है, किन्तु पूर्णदशा न हुई हो तबतक जानीको शास्त्रा-भ्यासका विकल्प ग्राये बिना नहीं रहता। वह मानता है कि हमें ऐसा विकल्प नही करना है, किन्तु गुद्धदशा सम्पूर्ण प्रगट नही हुई है निर्विकल्प उपयोग निरन्तर नही है---ग्रौर शुभ विकल्पमे न रहे तो ग्रशुभ विकल्प हुए बिना नही रहेगा। इस बातको श्रज्ञानी नही सम-भता। भावलिंगी मुनियोको भी छट्टे गुणस्थानमे शुभ विकल्प श्राये बिना नही रहता। जिसे घर्मकी पूर्ण पर्याय प्रगट नही हुई है उसे विकल्प न आये ऐसा नहीं हो सकता।

श्रीरवह निश्चयाभासी द्रव्य-गुणपर्यायके, गुणस्थान-मार्गणास्थान के तथा त्रिलोकादिके विचारोको विकल्प ठहराकर तीव्र प्रमादी बनते हैं। यहाँ जो मार्गणा कही है वह भावमार्गणा है, क्यों कि यह जीव के स्वरूपकी बात है, इसे वह नहीं समक्ता। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यग्जान-चारित्रका लाभ तो श्रात्मासे होता है; जडसे नहीं होता। गुरुके पाससे ज्ञान नहीं श्राता, किन्तु जिसे पूर्णज्ञान नहीं हुआ है उसे शास्त्राभ्यासका उत्साह श्रीर विकल्प श्राये विना नहीं रहता। शास्त्रमें ऐसा भी श्राता है कि—द्रव्य-गुण-पर्यायके भेदका चितन करना कर्तव्य नहीं है, वहाँ तो मेद हालकर विचार करने से रागी जीवको

विकल्प उठते हैं इतिमये उसका निषेष किया है किन्तु उसका प्रबं यह नहीं है कि साथकदवामें ऐसा विकल्प धाटा हो नहीं। साथक दशामें वह विकल्प धाये बिना नहीं उहता।

गुणस्थान-मार्थणास्थान साहि का विकल्प हुमें नहीं करना है— ऐसा वह मानवा है किन्तु यह नहीं समस्रता कि सायक रहा। में वह विभार धौर विकल्प मार्थ विना नहीं रहता। निरम्यामा की वपस्थरण को नुवा करेसा सामन्यामा-धौतराणी रक्षा प्रयट हुई है स्वते पंस में पाहारादि का विकल्प सूट बाता है हुई वह नहीं समस्रता। इस प्रकार वह तपस्थरण का स्वस्थ को भी नहीं सम प्रता इसिमये ससे क्षेत्र केश में स्वाप्त के स्वाप में पड़ना कहता है वह भी मिष्या है क्योंकि मण्यान की पुवादि का बोहमा योग्य है—यैसा मानकर धुम में नहीं बतता किन्तु समुम् महित करता है। गुजता में माता हो तो उस सुमस्य का नियेष ठीक है किन्यु वह स्वस्थ की हिष्ट्यक स्थिता तो करता मही है धौर प्रमारी होकर म्युममें वर्तता है यह निश्वस्थामासी मिष्याहि है।

धव उस बात का विश्वेष स्वय्टीकरता बहुते हैं कि — धारणाम्यास तो प्राप्त के मी होता है। स्द्रा-सातवत्वी गुणस्याम एकदिन में समेन बार भाता है ऐसी देशा की प्रतित्व कहते हैं। सहस्य में सातवी शुण स्वयान प्राम्वात है भीर स्वर्ण में विकस्य साथे तक स्द्रा। सहस्ये गुण स्थान में धारणाभ्यासाल करते हैं ऐसा माग है। उस तो घणानी निरम्यामासो समग्दा। नहीं है। स्टु गुणस्थान की स्थित मगमान ने अन्तर्मुहूर्त की देखी है, किन्तु जितनी भगवान ने देखी है उतनी ही छट्ठे गुएास्थान की पूरी स्थित कोई मुनि भोगे तो वह मिथ्या-दृष्टि हो जाता है । मुनिदशा अमुक समय तक छट्ठे गुणस्थान में होते हैं और फिर सातवे गुणस्थान में आते ही हैं,—ऐसे मुनि को विकल्प के समय शास्त्राभ्यास का विकल्प आता है। महाविदेहक्षेत्र में भाविलगी मुनि विराजमान हैं वे ऐसे होते हैं। गणघर जब एामो-कार मत्र पढते हैं तब उनका नमस्कार ऐसे भावमुनि को पहुँचता है। गणघरदेव व्यवहार में उन मुनि को सीधा नमस्कार नहीं करते, किन्तु नमस्कार मन्त्र में ऐसे मुनियों का समावेश हो जाता है।

श्रनेक निश्चयाभासी ऐसे होते हैं जो प्रमादी होकर चौवीस— चौवीस घटे तक पड़े रहते हैं श्रीर मानते हैं कि हमारी दशा बहुत ऊँची होगई है। वे निश्चय के स्वरूप को नहीं समभे है श्रीर श्रकेले श्रशुभभाव मे रहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि मुनि भी शास्त्राभ्यास करते हैं। शास्त्रों में तो कहा है यदि मुनि ध्यान में रहे तो श्रच्छा है, यदि ध्यानमें न रह सके तो शास्त्राभ्यासमें रुकना कर्तव्य है, किन्तु श्रन्यत्र उपयोग को लगना ठीक नहीं है। शास्त्राभ्यास द्वारा तत्त्वों के विशेष जानने से तो सम्यग्दर्शन—ज्ञान निर्मल होते है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

[ वीर स॰ २४७६ फाल्युन कृष्णा ६ गुरुवार ता॰ ४-२-५३ ]

#### शास्त्राभ्यास का प्रयोजन

पुनश्च, निश्चयाभासी कहता है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, तो फिर शास्त्रों का पढना निरथंक है। उससे कहते हैं कि-शास्त्रोसे ज्ञान ६० मोद्यमार्ग प्रकाशक की किरणें नहीं होता यह बात ठीक है किन्तु समिक्रस्य दशावासे को शास्त्रा स्थास करने का विकस्प माथे बिना नहीं रहता । शास्त्र द्वारा तस्यों

के कियोध जानने छे दो सम्यादर्शन ज्ञान निमम होते हैं। देकों साहजाम्यास से सम्यादर्शन निर्मेन होता है—ऐसा कहा है जिन्तु जास्तव में यास्त्राम्यास से निमत नहीं होता किन्तु निदचयात्रासी पर्याय को मानता ही नहीं उससे कहते हैं कि स्नारमा का सवसम्बन्ध किस से साहण होता है नहीं उससे कहता है उसे साझ निमसक्य होते हैं कर्मीय साहणास्या करने से ज्ञान निर्मेस होता है—ऐसा

को निर्पंक नहीं कहा जा सकता । सन्यस्तानी को बीतरागमान की बाँउ होती है इसका यह सर्थ है कि -उसके विदानंत्र स्वमान की अतीति वर्षती है तथा कराय की मन्दता होती है। सन्यस्तिय्वक सारवास्थास से अध्यस्था पूर होता है भीर बीतरागमाव होता है —ऐसा निमित्त से कहा है। किसानी सकदास सम्बाद की अतीत सोने को कपास की मन्दता होती है भीर सारवास्थासाधि करते समय समस्यमान नहीं होता सम्बादवा को स्वप्तार देश

सौर बब तक उसमें उपयोग रहे तब तक कथाय भी मन्द्र रहती है तथा भाषी बोतरागमार्थों की दक्षि होती है इसकिये ऐसे कार्यों

कड़ा है।

गुद्धता तीनकास में नहीं होती। जब तक धारत में उपयोग रहता है तब तक कपाय की सन्दता बीतरायता की जुद्धि में निमित्तकारण है। बास्तव में तो मणबान प्रारमा प्रकपाय चैतन्य स्वक्यो है उन्नके सबसन्वन ते सक्याय परि

वीतरागता का कारण कहा है। बास्तव में क्याय की मन्दता से

णित होती है। कपाय के श्रवलम्बन से शुद्धता नहीं होती, किन्तु यहां जो जो एकान्त निश्चय को ही मानता है श्रीर शास्त्राभ्यास के शुभभाव का निपेध करता है उससे कहते हैं कि—वह शुद्धता का निमित्त है, इसलिये उसे निरर्थक कैसे कहा जा सकता है? श्रशुभके श्रभावमें शुभ श्राये विना नहीं रहता, श्रीर वह शुभभाव वीतरागभावमें निमित्त है, इसलिये शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है—ऐसा यहां कहा है।

श्रव प्रश्न करते हैं कि — जैन शास्त्रोमे श्रध्यात्म-उपदेश है, उसका श्रभ्यास करना चाहिये, किन्तु श्रन्य शास्त्रोके श्रभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है।

उत्तर —यदि तेरी दृष्टि सची हुई है — अर्थात् तुभी यथार्थं श्रद्धा ज्ञान है, तब तो समस्त जैन शास्त्र तेरे लिये कार्यकारी है। कोई भी जैन शास्त्र पढे उसका निषेध करने जैसा नहीं है। ग्रध्यात्म शास्त्रमे तो ग्रात्मस्वरूपका कथन मुख्य है। सम्यग्दृष्टि होने से ग्रात्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका है, श्रव ज्ञानकी विशेष निर्मलताके लिये तथा उपयोगको मदक्षायरूप रखने के हेतुसे ग्रन्य शास्त्रोका श्रभ्यास भी मुख्य ग्रावश्यक है।

पुनम्ब, अकेले श्रध्यात्म शास्त्रोका ही अभ्यास करना चाहिये, अन्य शास्त्रोका नही—ऐसा जो एकान्त करता है, उससे कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्रमे तो सम्यग्दर्शनका कारण ऐसे आत्मस्वरूपका कथन किया है। जिसे सम्यग्दर्शन हुआ है उसे ज्ञानकी निर्मलताके लिये और कपायकी मदताके लिये भी अन्य शास्त्रोका अध्ययन कार्य-कारी है। जिसे सम्पन्धन हुमा है उसके लिये तो सम्मारम-खाल्लोके सितिरिक स्था शास्त्रोंका सम्मास भी यहाँ मच्य सावस्यक कहा है क्यों कि जो निगम हो चुका है उसे स्थाट स्कृत के मिये भी सम्म सावस्यक है। सामिक सम्मारखंत तो केवली मियुत्तकेवानिक सम्मारखंत तो केवली मियुत्तकेवानिक समीप होता है। वहाँ नहीं केवलीके कारण होता है पेसा नहीं केवलीके कारण होता है। वहाँ नहीं केवलीके कारण होता है — मह सम्मारख करता है तब निमस्त्रक्यते सभीप कौत होता है ?— मह स्वसान के किसे स्मानहार करता है तुस्त्र समिस होता है है — मह स्वसान के किसे स्मान होता है स्मान हाता होता है स्मान हाता होता है होता है ।— इस समाम वह बीस मामान सा खुतकेवलीके सभीप ही होता है ।— इस समाम हा बात्त कानकी निमंत्रता होते में निमस्त्रक है इस किसे सम्मारस साक्ष्त्र समाम स्वाक्ष्ति समाम स्वाक्ष्ति समाम स्वाक्ष्ति समाम स्वाक्ष्ति समाम स्वाक्ष्ति समाम स्वाक्ष्ति समाम सामान सा खुतकेवलीके समीप ही होता है ।— इस समाम सामान साम खुतकेवलीके समीप ही होता है ।— इस समाम समाम सामाम साम

निमित्तक्यसे दूसरे वास्त्र होते हैं उसे वो नहीं मानता घोर कहता है कि यन्य वास्त्र पढ़नेका विकस्य हो जानीके नहीं होता उससे कहते हैं कि — जानीको झम्यारम बास्त्रोंके सतिरिक्त प्राय धास्त्रोंके प्रत्यारक है — हसे वो नहीं मानता उसे नास्त्रव में प्रध्यारम बास्त्रोंकी भी विच नहीं है। वेसे कि — विसमें विषया सकता होगों है वह वियमसक पुरुषोंकी कवा भी विचुर्वक मुत्रवा है वियय के विशेषोंकी वानता है विययमस्यक्त धार्मोंकी भी हित कर मानता है भी विषयों को वानता है विश्व विश्व है विश्व विश्व है विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व वार्ष है विश्व विश्व वार्ष के वार्ष कर मानता है परि विययक स्वक्त भी पहिचानता है चरित्रवार विश्व वार्ष कर समानता है विश्व वार्ष कर सम्बालां विश्व कर सम्बालां विश्व कर सम्बालां विश्व वार्ष करा स्वाव है वह (१) धारिष्ठाराख माहि की — जिनमें धारमस्विक स्वारक तीर्यकर मयवालां विश्व कर स्वाव

होती है-भी जानता है। ज्ञानीको उनका विकल्प श्राता है, किन्तु उस विकल्पके वारण निर्मलता होती है-ऐसा नही है। (२) श्रात्मा के विशेपोको जानने के लिये मार्गणास्थान गुणस्थानादिकको भी जानता है। समयमारमे गुरास्थानादिके विकल्पोको वधन कहा है, किन्तु यहाँ तो इष्टि पूर्वक करणानुयोगके शास्त्रोके श्रभ्यासका विक-ल्प ग्राता है वह कहते है। ज्ञानी को चारो अनुयोगोका विकल्प ग्राता है। श्रकेले द्रव्यानुयोगका ही श्रभ्यास करना चाहिये-ऐसा कहकर निञ्चयाभासी एकान्तकी श्रोर खीचता है, उससे कहते हैं कि-जिनमे गुगुस्थानादिका वर्गान हो उन शास्त्रोका श्रभ्यास करने से निर्मलता होती है। वह कथन व्यवहारसे है। निश्चयसे तो गुएा-स्थानादिके विकल्प भी कार्यकारी नहीं है-ऐसा कहा है। (३) ग्रात्म-ग्राचरणमे साधनरूप जो वतादिक हैं उन्हें भी व्यवहार से हितरूप मानता है-ऐमा कहा है, क्योंकि साधकदशामें ऐसाविकल्प ग्राये विना नही रहता । व्रतादिके परिगाम जो शुभ हैं--विकार हैं, उन्हें भी यहाँ श्रशुभभाव टालनेवें लिये उपचारसे हित-रूप कहा है। सम्यग्दृष्टिको व्रतादिके शुभ विकल्प श्राते हैं, इसलिये यहां व्यवहारसे उन्हे हितरूप कहा है, वास्तवमे तो वे हितरूप नही हैं। व्रत-तपादिका विकल्प तो मुनिको भी श्राता है। मुनि होने से पूर्व चौथे गुगास्थान मे सम्यग्दर्शन तो हो ही गया है। व्रतादिकी वह हितरूप नही मानता, किन्तु श्रभी पूर्णदशा नही हुई है, इसलिये बीचमें व्रतादिके विकल्प सहज ही श्राते हैं, इसलिये उपचार से उन्हे हितरूप कहा है। ग्रज्ञानी की भौति हठपूर्वक व्रतादि ग्रहण करले वह भगवानका मार्ग नहीं है।

मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें

68

दर्धन विशुदादि सोमह कारण भावनाथों में दशन विशुदिकी बात प्रथम प्राती है यह बराबर है। स्वेतान्बर में कहा है कि बीस कारणसे तीर्वकर नामकर्मका बंध होता है धौर जनमें पहला बोक प्रात्हल्त मण्डि है वह बराबर नहीं है। दिनान्बर आस्त्रों में सोमह कारण भावनालों प्रथम वस्त्रविशुद्धि प्राती है वह यथाय है। सोसह कारण भावना तो भावन है किन्तु झानीके सिथं व्यवहारसे होसह कारण मावनालों संवयक कारण कहा है। (४) भीर झानी धारम स्ववस्त्रकों भी विशेष पहिचानता है। — स्वप्रकार चारों धनुयोग कार्यकारी हैं।

प्रदन — पथनिय पंचिवाति में ऐसा वहा है कि — को बुद्धि धारमस्वरूपमें से निक्सकर बाहर शासमें विधरतो है यह स्पनि बारमी है?

उत्तर —परानिक भगवाम ऐसा कहते हैं कि — धारमाधे न्यूत होकर जिसकी सुद्धि धारम में बाती है वह व्यभिकारिजी है। वह तो स्ट्राप है परहम्मका सात करना वह रागका कारण नही है किया परहम्पमें प्रमृद्धा है उसे व्यभिकारिजी कहा है। हानीको भी परमें बुद्धि बाते से जिनना राग होता है उतना दुःखदामी है स्ट सिये उस बुद्धिको स्थमिकारिजी कहा है। इस धपेसाधे वह बात की है। जिन मनवन्न सारमाका निर्जुण हुमा है वह परहम्मके मान का प्रमृद्धा ते से स्थमिकार कहा है वणोंक सह दुस्प राग है। सभी बहुम्यारी रहे तो ठीक है कियु इह्याप्य का पानन न कर सके भीर धपने योग्य पुरुषि स्थाइ करना सोहकर चंद्रास पावका वेवन करे सो बहुमहान निस्तिय होती है। स्त्री धीसका पानन करे तो वह पुण्यवध है, —यह तो यहां दृष्टान्त है, उसी प्रकार बुद्धि श्रात्मा में रहे तो ठीक है, किन्तु श्रात्मा में स्थिर न रह सके श्रीर शास्त्राभ्याम का प्रशस्त राग छोडकर श्रशुभ भाव करे तो वह महा निन्दनीय है। शास्त्राभ्यास को छोडकर सासारिक कार्यों में लग जाये तो वह पाप है। भगवान श्रात्मा ज्ञान में रमण करे तो श्रच्छा है, श्रीर श्रात्मा में रमण न कर सके तो शुभ भाव में रहना श्रच्छा है, किंतु श्रशुभभाव तो करने योग्य नहीं ही है। यहाँ, जिसे श्रात्म दृष्टि हुई है उसे, श्रपेक्षा से शुभभाव ठीक है—ऐसा व्यवहार से कहा है।

श्रशुभभाव करके ससारकार्यों में लगा रहे श्रीर शास्त्राभ्यास को छोड दे तो वह महा निन्दनीय है। यहां कहा है कि श्रशुभ न करके शुभभाव करना योग्य है, वह भी व्यवहार से कहा है। वास्तव में निश्चय से तो श्रपनी योग्यतानुसार श्रशुभ के समय श्रशुभ श्रीर शुभ के समय शुभ ही होता है—ऐसा ज्ञानी जानते हैं, किंतु साधक दशामें ज्ञानी के कैसा विकल्प होता है उसका यहां ज्ञान कराया है। यहां कहने का तात्प्य यह है कि—जब शुभभाव श्राता है तब शास्त्रा-म्यास में बुद्धि लगाना योग्य है, क्यों कि मुनियों को भी स्वरूप में श्रिष्ठक काल तक स्थिरता नहीं रहती। गए। घर देव भी भगवान की दिव्यध्वित का श्रवण करते हैं। जो चार ज्ञान श्रीर चौदह पूर्व के घारी हैं, जिन्होंने बारह श्रगों की रचना की है, उन्हें भी श्रिष्ठक काल तक श्रंतिस्थिरता न रहने से भगवान की वाणी सुनने का विकल्प होता है, इसलिये शास्त्राम्यास में बुद्धि को लगाना योग्य है। [भीर व २४०६ कासून इच्छा ७ पुरुषात है (-२-२६) छुपस्य को निरन्दर निविकत्य दशा नहीं रहती। ख्रमस्य का उपयोग एकस्य रहे तो तरह इस्व हुत दहता है उससे समिक नहीं। उससे विशेष रहे तो बीदराग होकर केवसमान प्रान्त कर से। यहां यह मान कराते हैं कि शायक बीव की सुन साम प्रात्त है उसे काममा वह स्ववहार है। दुस साम प्रात्त है है कि स्ववहार प्रोर निमित्त से साम माने ठव उन्हें माना कहा योगा कि तु वह सरावर नहीं है। परसे सुममाय नहीं होता। मन्दिर सुम मिमित्त होने पर पी कुछ सोग मन्दिर में जोरी करते हैं। इससिये को सुम मान करता है, उसके सिये निमित्त कहसाता है। निमित्त से सुममाय नहीं होता भीर सुम से प्रमाव नहीं होता। सारमा से समें होता है भीर सुम से प्रमुप होता है ऐसा मामना वह निम्मय है सोर सुम्मदरा में सुम से प्रमुप होता है ऐसा मामना वह निम्मय है सोर सुम्मदरा में

मुनराग घाता है उसे बानना सो स्ववहार है।

यहाँ निक्रमामाधी बहुता है कि ... में ग्रवेश प्रकार से धारमस्वरूप का ही बिजयन करता नहेंचा। तो उससे कहते हैं कि...
सामाय बिजयन में प्रतेक प्रकार नहीं होते। राग रहित स्वमाय एक
ही प्रकार से है तथा विशेष विचार करे तो सारमा समंत प्रगो का
पिष्य है वर्तमान पर्याय है मागंगास्थान गुग्रस्थानाहि सूद समुद्र प्रवस्ता का विचार धार्यमा। ऐसा खुमरान माथे ससे बानना वह
स्ववहार है।
पुनस्य मात्र धारमामाथ से ही पोसमार्थ नहीं होता किन्तु सात

पुनरक मात्र धारमकाण स हा माधनाण नहा हाठा किन्तु साठ ठरवों का भद्रान ज्ञान होने पर धौर रागादि का नाश होने पर मोझमार्ग होगा । जीव भवीव सासव वध सवर निर्वरा धौर मोझ---यह साठों ठरक पुक्क पुक्क हैं--- ऐसा जानना भूगहिये। मैं शुद्ध चिदानन्द हूँ सो जीव, शरीर, कर्मादि श्रजीव हैं वे मुभसे भिन्न हैं, दया, दानादि तथा हिंसा, श्रसत्यादि श्रास्त्रव हैं, उनमे रुकना वह वध है। श्रात्मा के भान द्वारासवर होता है; विशेष स्थिरता द्वारा शुद्धि की वृद्धिरूप निर्जरा होती है, सम्पूर्ण शुद्धि वह मोक्ष है। यदि कर्म के कारण श्रास्त्रव माने तो श्रजीव श्रौर श्रास्त्रव एक हो जायें। शरीरका हलन-चलन ग्रादि श्रजीवकी पर्याय है, वह श्रात्माकी पर्याय नहीं है। श्रात्माके कारण शरीर चलता है ऐसा माने तो श्रात्मा श्रौर शरीर को पृथक् नही माना। पृण्य-पाप के भाव ग्रास्त्रव हैं, उनमे श्रटक जाना सो वध है। श्रात्मा के श्रवलम्बन से जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट होते हैं वह संवर-निर्जरा है पूर्णदशा प्रगट हो वह मोक्ष है।

कर्म से विकार माने तो श्रजीव श्रीर श्रास्त्रव को एक माना, श्रात्मा से शरीर चलता है—ऐसा माने तो जीव श्रीर श्रजीव को एक माना, श्रीर ऐसा मानने से सात तत्त्व नहीं रहते। पृथक्-पृथक् सात तत्त्व न माने तो मिध्यादृष्टि हो जाता है। शरीर की किया श्रजीव की है, इच्छा श्रास्त्रव है, जाता दृष्टा जीव-तत्त्व है—इसप्रकार सातो तत्त्व पृथक्-पृथक् हैं। श्रज्ञानी कहता है कि हमें श्रात्माका ज्ञान हैं, उससे कहते हैं कि विपरीत श्रमिप्राय रहित सात तत्त्वों के ज्ञान विना श्रकेले श्रात्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता। जीवादि सात तत्त्व जैसे हैं वैसा ही उन्हें मानना चाहिये। पुनश्च, व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय-रत्तत्रय माने तो श्रास्त्रव श्रीर संवर एक हो जाते हैं, सात नहीं रहते। सात तत्त्वों का ठिकाना नहीं है श्रीर श्रात्मज्ञान माने तो वह भूठा है। व्यवहार से घमं माने वह भी भूठा है। सातकी श्रद्धा श्रीर ज्ञान के बिना रागादि का त्याग होकर चारित्र नहीं होता।

होती है वह चारित्र है।

रागवा होती है। चात तस्यों का स्वदान ज्ञान वह सम्बन्धनंत ज्ञान है भीर रागाविका दूर होना वह पारित्र दक्षा है। यह सम्बन्धनंत ज्ञान चारित वह मोक्षमार्ग है। सुनियों के २८ सूल गुणों का पासन होता है वह भासन तस्य है चारित नहीं है। ज्ञायकस्यमान में एकापता होने से पासन-संप्रतान हो बाते हैं भीर स्विरता में बुद्धि

धव सात तत्वों के विशेष जामने के लिये जीव धौर सजीव

यहाँ निश्चयाभाषी से कहते हैं कि प्रथम सात तत्वों के श्रद्धान कान होना चाहिये तत्वश्चात क्षम्य स्वभाव के विशेष साध्यम सेवीस

के विशेष जानना चाहिये। पुष्प-पाप परिस्ताम सास्तव है जहकर्म स्वतंत्र साठे हैं वह प्रस्य-सास्तव है जीव विकास परिशास में सट कहा है वह भाववय है भोर कमें वैंचठे हैं वह प्रस्यवंध है जहां भाव सास्तव हो वहाँ प्रस्य सास्त्रय होता है। ये एक-बुसरे के कारस्त्र साठे हैं—ऐसा कहना निमित्त का कवन है। जीव में मित्तन परिमाम का होना स्वत्य है भीर कभी का सामा स्वत्य है कोई किसी के कारस्त्र महीं है। जोव की पर्याय में जो सुमायुम परिस्ताम होते हैं वह भाव सास्त्र है भीर उत्तर्भ हो प्रमायमें कभीका वस होता है इतना निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध बत्यायों के सिये ऐसा कहा है कि मावासकके कारस्त्र प्रस्थासव होता है किस्तु वास्तव में एक के कारस्त्र प्रस्ता नहीं हिता। जब कमें की पर्याय नीमित्तक स्वतंत्र होती है तब मावासकको

के सबयको निमित्त कहा जाता है। अञ्चम निमित्तों से उपयोग की हटा कर हम्य-गुज-पर्यायका विचार करना चाहिये कि—मैं किकासी द्रव्य हूँ, गुर्ग भी त्रिकाली हैं, ग्रीर गुणस्थानादिका भी विचार करना चाहिये, वह राग कम करने में निमित्त हैं, क्यों कि उनमें कोई रागा-दिक का निमित्त नहीं है। यहाँ राग के कमको नहीं बदलना है, भूमिकानुसार जिस समय जो राग ग्राना है वह तो ग्रायेगा ही। राग को कम करने का उपाय तो ग्रात्मावलम्बन से ही है, किन्तु उपदेश में व्यवहार कथन में ऐसा ग्राता है कि ग्रशुभ को घटाकर शुभ में रहना चाहिये, गुग्गस्थानादिका विचार करना चाहिये। इसलिये सम्यादृष्टि होने के पश्चात् भी वहीं उपयोग लगाना चाहिये।

प्रश्न — जो रागादि मिटाने के कारण हो उनमे तो उपयोग लगाना ठीक है, किन्तु क्या त्रिलोकवर्ती जीवो की गति आदि का विचार करना कार्यकारी है ?

उत्तर — ऐसे विचार से राग नहीं बढता। श्रात्मा ज्ञायक है, लोक, कर्म ग्रादि ज्ञानके ज्ञेय हैं। जगतके पदार्थ इष्ट—श्रनिष्ट नहीं हैं किन्तु वे ज्ञेय हैं श्रीर श्रात्मा ज्ञानस्वरूप प्रमाण है। पदार्थों में इष्ट श्रिनिष्ट माने वह मिण्यादृष्टि है त्रिलोक के विचारमें इष्ट—श्रिनिष्टपना नहीं है, इसलिये ज्ञेयका विचार वर्तमान रागादिक का कारण नहीं है, किन्तु लोकादिका विचार श्रीर श्रभ्यास करने से ज्ञान निर्मल होता है, तथा वह विचार वर्तमान श्रीर श्रागामी रागादि घटाने का कारण है। वर्तमान में जो ग्रुभ राग उत्पन्न हुन्ना है वह राग घटाने का कारण नहीं है, वास्तव में तो ग्रुद्ध श्रात्मा के श्राश्रय से ही राग कम होता है, किन्तु ग्रुभराग श्राता है श्रीर श्रशुभ घटता है, इसलिये ग्रुभराग को उपचार से राग घटने का कारण कहा है।

प्रस्तः — स्वर्गे-नरकादि को भानने छे तो वहाँ राग-द्वय होटा है। उत्तरः —कानी स्वर्गे को भनुकूत तथा नरक को प्रतिकृत नहीं मानता। पुण्य छे स्वर्गे की प्राप्ति होती है धौर पाप छे नरक की—

ऐसा ज्ञानी जानसा है। ज्ञानी मुभाधुम को हेय मानता है, तो फिर उसका फल को स्वर्ग-मरकादि हैं उ हैं उपादेय नहीं मान सकता। धनानी पुष्प को धौर उसके फल को उपादेय मानता है ज्ञामी पुष्प को पुष्प बीर बर्म को बर्म मानता है। पुष्पको बन्च का कारण सम मता है। इसमिये स्वर्ग-गरकादि को जानते हुए उसे राग-द्वेप की बुद्धि नहीं होती श्रहानी को होती है। वद पाप छोड़कर पूच्य कार्य में सब बाये तब कुछ रायादि भटते ही हैं। प्रदत -शास्त्र में तो ऐसा सपदेश है कि प्रयोजसमूत बोड़ा ही जानना कार्यकारी है इससिये बहत-से विकस्प किससिये करें ? उत्तर:--- सात तस्य समया नी पदार्थों का ज्ञान सावश्यक है। को जीव दूसरा सब कुछ बाने किन्तु प्रयोजनसूत न जाने समसे कहा है कि प्रयोधनभूत वानो भयवा जिसमें बहुत वानने की सक्ति महीं है उसे नह उपवेश विया है। जिलकी घरप बुद्धि है उससे कहा है कि भस्य किन्तु प्रयोजनभूत बानो । शिवसूति मुनि को विशेष बुद्धि नहीं वी किन्तु उन्होंने प्रयोजनभूत तत्त्व को बाना या । धौर विसकी

वो बीव पूपरा धव कुछ बाते किन्तु प्रयोवनसूत न वाने उससे कह है कि प्रयोवनसूत बातो अपवा विसर्गे बहुत बातते की साँच महं है उसे वह उपरेक्ष दिया है। बिलक्षी मस्स बुद्धि है उससे कहा है कि सस्य किन्तु अपोवनसूत बातो। शिवसूति सुति को विशेष बुद्धि मृशि बी किन्तु उन्होंने प्रयोवनसूत उत्तव को बाता था। सौर विसकी समिक बुद्धि है उससे नहीं कहा है कि समिक बानने से बुरा होगा उस्टा बहुत बातते से बात निर्मेष होगा। सारअमें भी ऐसा कहा है कि—सामान्यसारकतो नूर्म विरोवो बसबात मनेत् । सामान्य की सपेसा विशेष बसबात है। यहाँ सामान्य सम्यंत् प्रस्य सौर विशेष सर्वात् पर्याय —ऐसा सर्थ नहीं है। पर्याय इस्टि स्रोवकर प्रस्य इस्टि करना चाहिये-यह बात भी यहाँ नही करना है, किन्तु सामान्य ग्रर्थात् सक्षेप से जानने की ग्रपेक्षा विशेषता से--- ग्रधिकता से---श्रनेक पक्षो से जानना वह निर्मलता का कारण है। जिसे श्रात्माका भान हुमा है ऐसे जीव को विशेष ज्ञान निर्मेलता का कारण है। सामान्य श्रथत् द्रव्य ग्रीर विशेष श्रयत् पर्याय, इसलिये द्रव्य की भ्रपेक्षा पर्याय बलवान है ऐसा नहीं कहना है। धर्म प्रगट करने मे बलवान तो द्रव्य है, श्रीर द्रव्यसामान्य के श्राश्रय से ही निर्मलता होती है, किन्तू वह यहां नही कहना है। यहां यह कहना है कि विशेष ज्ञान का होना वह निर्मलता का कारण है। मै श्रात्मा ज्ञायक हैं-ऐसी सामान्यकी दुष्टि तो निरन्तर रखना चाहिये। सामान्य श्रात्मा पर दृष्टि ग्खना श्रौर ज्ञान की विशेषता करना वह निर्मलता का कारण है-ऐसा यहाँ कहना है। "विशेष जानने से विकल्प होते हैं"—इसप्रकार श्रज्ञानी एकान्त खीचते हैं, उन्हे समभाया है।

× × ×

[ वीर म॰ २४७६ फाल्गुन कृष्णा = रिववार ता॰ ६-२-५३ ] श्री तत्त्वार्थ सूत्र में पहले सूत्र मे कहा है कि---"सम्यग्दर्शन-

श्री तत्त्वार्थ सूत्र में पहले सूत्र में कहा है कि—"सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्रािंग मोक्षमार्ग।" उनमें से यहाँ सम्यग्दर्शनकी बात चल रही है। ग्रात्मा त्रिकाली घ्रुव पदार्थ है, उसका श्रद्धा नामका गुण मी त्रिकाल घ्रुव एकरूप है। सम्यग्दर्शन श्रद्धागुण की निर्मल पर्याय है श्रीर मिध्यादर्शन उसकी विपरीत पर्याय है। सम्यग्दर्शन ग्रात्माके श्राश्रय से होता है, उसमे शास्त्र परम्परा निमित्त है, उसे न माने श्रीर कहे कि वह निमित्त ही नहीं है तो वह मिध्यादृष्टि है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध को न जाने श्रीर कहे कि श्रात्मा के विकल्प के कारण परवस्तु बाती है तो यह निमिक्त नर्मित्तक सम्बन्धना नहीं सनमता। भीर भारमाक विकल्प में परवस्तु निमिक्त हो नहीं है—एसा मान तो वह भी मिष्याविट है।

हानो को पास्त पढ़ने वा विकल्प माता है किन्तु विकल्प माया हस्तिम स्वास्त्र मा जाता है—एसा मही है। एक द्रम्म पूसरे द्रम्म का कर्ता नहीं है। कोई ईदवर को जगत का वर्ता मानता है उसी प्रवार कोई जमी सारमा वो सरोशदि पर द्रम्मों का कर्ता माने तो वह भी ईरवर को जगकर्ता माननेवामे को भौति निस्पाद्दिष्ट है। एक प्रसाय दूसरे प्रवास वा कर्ता तो नहीं है किन्तु दूसरे प्रवास को सहायक होता है एसा भी नहीं है—ऐसा जानी बानते हैं। स्वभाव के सबसम्बन से सारमा में निर्मेसता होती है तब सारम को निमिस्त कहा जाता है दसिम्य स्थवहारस एसा भी बहा जाता है कि सारम से निर्मेसता—होती है।

है निर्माणना-होते हैं।

पुनवस निश्यमामाशी तपरस्वरण की स्थर्म समेश मानता है

किन्तु मोक्षमाम होने पर तो सखारी श्रीओ स विदरीत परिण्वि
होना चाहिय। नेको यहाँ प्रमानो एसा कहता है कि हुमें तपरस्वरम की सामयमस्ता नहीं है तो उससे कहते हैं कि विश्वमें मोक्षमाम प्रमाट हुमा हो उससी बचा सखारी बीचों से निपरीत होना चाहिये।
स्वमास के प्रमान्यमा से राग कम करने का प्रमान करे सीर मान से कि हम पूण हो गये है तो बहु एकान्त निश्वमामानी मध्या बृद्धि है। मो मोक्षमानी है उसका राग कम होना चाहिये।

इस्ट मनिस्ट सामग्री राग हो प का कारण नहीं है

मज्ञानी समारी चीच ऐसा मानते हैं कि इस्ट मनिष्ट सामग्री से राग-इप होता है। ज्ञानी के सज्जान दूर हो गया है इससिसे ऐसा राम द्वेष नही होता। ससारी को अनुकूल भोजनादि मे प्रीति और प्रति-कूल सामग्री में द्वेष होता है। सामग्री अनुकूल—प्रतिकूल है ही नही, क्यों कि वह तो जड़की पर्याय है, ज्ञानी तो उसे ज्ञानका ज्ञेय जानता है। अज्ञानी सामग्री को इष्ट-अनिष्ट मानता है। क्षुघा लगने को अनिष्ट मानता है किन्तु वह अनिष्ट नहीं है, और भोजनादि प्राप्त होने को इष्ट मानता है किन्तु वह इष्ट नहीं है। इसलिये परवस्तु मे इष्ट-अनिष्ट-पना मानना वह मिण्यात्व है। ज्ञानी पर द्रव्य को इष्ट-अनिष्ट नहीं मानता, इसलिये उसे पर द्रव्य के कारण राग-द्वेष नहीं होते। अपनी निर्वलता से अल्प रागादि होते हैं, उनके नाशके लिये निमित्त की और से कथन द्वारा भोजनादि छोड़ने का उपदेश श्राता है।

तत्त्वद्दृष्टि कैमी है ? वह लोगो ने नहीं सुनी है। मोक्षमार्ग का मूलघन (रकम) क्या है, उसकी खबर नहीं है। सम्यग्दर्शन वह मूलघन है, उसकी यहां वात करते हैं। सम्यग्दृष्टि परवस्तु को इष्ट-ग्रिनिष्ट मानकर राग-द्वेष नहीं करता। परवस्तु के कारण राग-द्वेष नहीं होता। परके कारण राग होता हो तो केवली को भी होना चाहिये। यहां पण्डितजी ने यथार्थ बात कही है। सुकौशल मुनिके शरीरको बाघन खाती है, जो उनकी पूर्व भवकी माता थी। सुकौशल मुनिको उस पर द्वेष नहीं होता। यदि निमित्त के कारण द्वेष होता हो तो मुनिको द्वेष होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। जिसे इष्ट-ग्रनिष्ट सामग्रो देखकर राग-द्वेष हो वह सम्यग्दृष्टि नहीं किन्तु मिण्यादृष्टि है।

आत्माकी पर्याय मे विकार होता है वह भावबन्ध है, श्रीर उस समय एक क्षेत्रावगाही रूपसे कर्म का बन्धन होता है वह द्रव्यबन्ध है। द्रव्यबन्ध हुश्रा वह जड है श्रीर भावबन्ध श्रात्माकी पर्याय मे है।

मोधनार्ग प्रकाशक की किएगें द्रस्य बन्ध में भाव बाध का धभाव है। वो पृथक बस्तुएँ है। वे निकट

पयार्थ प्रतीति नहीं रहती इससिये जिसे जीवादि तत्त्वों की भी सबर महीं है उसे सम्यग्वर्धन नहीं होता। निरुषयामासी को कहते हैं कि-मोक्समार्थी को हो ससारी बीवों से उसटी दशा शाहिये पर में इष्ट प्रतिष्ट बुद्धि छोड़कर परिणामीं की गुद्धता करने के काममें विकल्प तो आते हैं किन्त कम होते हैं। यदि स्वाधीनक्ष्य से ऐसा सामन हो हो पराधीनक्ष्य से बच्ट प्रनिष्ट

सामग्री प्राप्त होने पर रागद्वय नहीं होता । धर्मारमा को इच्छा के विमाशका पुरुपार्व होना चाहिये । निजस्बरूप में सावभाग रहने से ही विकल्प-इन्छा का धमाब होता है। यदि इन्छा का गांश हो तो उसके निमित्तों का सभाव हुए विना भी न रहे। परवस्त के कारण

रहने से एक दूसरे में भिन्न वार्ये-पेसा नहीं है। कर्म घपने इस्म क्षेत्र-कास माव में रहते हैं भीर भारमा भपने उच्च-कत्र-काल भाव में इसिये बात्मा में कम नही हैं और कम में बात्मा नही है दोनों का स्वस्त्र निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है। सभीव भीर जीव दोनों तस्य भिन्न हैं ऐसान माने तो सात तस्यों की मी

wg

राय होता है--ऐसा ज्ञामी नहीं मानता । स्वभाव के प्रयोजन बिना राग नहीं घटता। परबस्त घटने से राग घट बाये--ऐसा नहीं है। बब शाम के पुरुवार्थ से राम सहब ही छट बाता है तब कर्म उनके धपने कारल छून बाते हैं। बानी को स्वाबीनरूप से पुरुषार्थ करके राग हेय को स्रोहना

चाहिये । ऐसी सामना में चाहे चैसी इच्ट-प्रतिष्ट व सामग्री का धंयोग हो तथापि ज्ञानी को राग-द्वेष सही होता।

धव देखें हो निष्या भद्राम के कारण एकान्त निरूपयामाती

को ग्रनशनादि से द्वेष हुग्रा है इसलिये वह उन्हें क्लेश कहता है। ग्रनशनादि को क्लेश का कारण माना तो भोजनादि में इष्ट पना हुग्रा। इसप्रकार परवस्तुमें इष्ट-ग्रनिष्टपना हुए विना नहीं रहा। ऐसी दशा तो पर्यायहिष्ट ससारियों के भी होती है, तो फिर तूने मोक्ष-मार्गी होकर क्या किया ? तुक्तमें श्रौर मिथ्याहिष्ट में कोई श्रन्तर नहीं रहा—ऐसा कहते हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

[वीर सं० २४७६ फाल्युन कृष्णा १० सोमवार ता० ६-२-५३] मिथ्याद्दिष्ट निश्चयाभासी को यथार्थ राग कम करने की भावना भी नही होती, इसलिये वह कहता है कि—सम्यग्दृष्टि तपश्चरण नही करते, इसलिये हम भी नही करते!

उत्तर — तपका धर्य तो इच्छा का निरोध पूर्वक चैतन्य स्वरूप मे विश्रान्तरूप प्रतापवन्त रहना है। सम्यग्दृष्टि को ही धर्यार्थ इच्छाका निरोध होता है, मिध्यादृष्टि को नही होता। सम्यग्दृष्टि ससार मे लाखो वर्ष तक रहता है। भगवान ऋषभदेव तेरासी लाख पूर्व ससार मे रहे थे। सम्यग्दृष्टि थे किन्तु मुनिपना घारण नहीं किया था। ध्रन्तर में स्वभावदृष्टि तो थी, किन्तु पुरुषार्थ की निर्वला को कारण चारित्रदशा भगीकार नहीं कर सके। सम्यग्दृष्टि को तप नहीं हो सकता, किन्तु श्रद्धान में तो वह तप धर्यात् चारित्र को श्रेष्ठ जानता है। श्रावकदशा मे रहने पर भी मुनिपने की भावना वर्तती है। अपनी पर्याय में श्रद्धांक होने के कारण चारित्र प्रगट नहीं होता—ऐसा जानते हैं। चक्रवर्ती के छियानवे करोड गाँव, छियानवे हजार स्त्रियां, छियानवे करोड पैदल, भीसठ हजार पुत्र

मोचनार्गं प्रकाशक की किरलें

धौर बसीस हजार पुत्रियों होती हैं तथापि उनके मानना तो बारिज बखा की होती है। मिष्यावृष्टि का खडान ही ऐसा होता है कि वह तप को बसेस मानता है इससिये तप सर्वात् रागादि का नास करके स्वभाव में रमणता करने की उसे भावना भी नहीं होती।

धर्मारमा को बाह्य में उपबासित न हों तथापि सम्बन्धित में किनित् दोप नहीं सावा । मिम्पाहीट हुउपूर्वक वारिक प्रहुत करें बहु कहीं यपाथ पारिक गहीं कहमाता क्योंकि सम्बन्धित में कि दिवा बारिक-उप गहीं होता । महानी को पक्रवर्ती या तीर्थकर प्रव को से उसे उपबंध महीं मानते उसमें पक्रवर्ती या तीर्थकर प्रव को है उसे उपायेथ महीं मानते उसमें पक्रवर्ती या तीर्थकर प्रव को हम हो बाता है। यो शुभ माव को सम्बन्धा मानते हैं वे तो निम्माहिट है उन्हें बाक्रवर्ती या तीर्थकर प्रव की प्राच्छि नहीं होती।

सम्यादित को भावमा तो ठप की हो होती है। तब प्रस्त सरदा है कि —धारत में ऐसा कहा है कि तपादि बसेस करते हैं तो करो किन्तु श्राम के बिना सिद्धि नहीं होती उसका क्या कारज ?

तत्त्वद्वान के विना मात्र तप स घर्म नहीं दोता

उत्तरः—भी भी व उत्स्थान हे पराम्युल हैं तथा तप हे ही मोश मानते हैं उनहें ऐसा उपरेश दिया बाता है कि उत्स्थान के बिना मान उप से हो मोश नहीं होता। उत्स्थान होने पर प्राप्तना हो हिंग्ड हुई साखन की मावना स्टर्ग संगोग में समुद्रनता प्रतिद्वता की हिंग्ड पूर गई उसे सारामों सीन होने पर इच्छा का मिरोप होता है वह उप है। श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है कि:--

यम नियम सयम श्राप कियो, पुनि त्याग विराग श्रयाग् लहाो, बनवास लयो मुख मीन रहाो, हढ श्रासन पद्म लगाय दियो ।।१।। मनपौन निरोध स्वबोध कियो, हठजोग प्रयोग सु तार भयो, जप मेद जपे तप त्योहि तपे, उरसेहि उदासि लही सय पें ।।२।। सब शास्त्रन के नय धारि हिये, मत मडन खडन मेद लिये, वह साधन बार श्रनन्त कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो ।।३।। श्रब क्यो विचारत है मनसें, कछु श्रौर रहा उन साधन सें ? बिन सद्गुरु कोय न मेद लहे, मुख श्रागल हैं कह बात कहें ? ।।४।। करुना हम पावत हैं तुम की, वह बात रही सुगुरुगम की, पल मे प्रगटे मुख श्रागल से, जब सद्गुरुचर्न सुप्रेम बसे ।।४।। तनसे, मनसे धनसे सबसे, गुरुदेव की श्रान स्वधात्म बसें, तब कारज सिद्ध बने श्रपनो, रस श्रमृत पावहि प्रेम घनो ।।६।।

\* \* \*

पच महाव्रत घारण किये, बारह—बारह महीने के उपवास किये, जङ्गल मे रहा, मौन घारण किया, तप करके सूख गया, शास्त्र पढे, ग्यारह श्रग का ज्ञान किया, मत का मडन—खडन किया, किन्तु पर-लक्ष छोडकर श्रात्मा का लक्ष नहीं किया। बाह्य साघन श्रनन्तबार किये किन्तु श्रात्मकल्याण नहीं हुआ। सद्गुरु का समागम करके वस्तु का ममं नहीं जाना।

यहाँ ऐसा कहा है कि जो तत्त्वज्ञानसे पराड्मुख है वह मिथ्या-दृष्टि है। सातो तत्त्व पृथक्-पृथक् है—ऐसा जिसने यथार्थ नही जाना वह स्रात्मा से पराड्मुख है, ऐसा इसमें स्रा जाता है। जो तत्त्व ज्ञान ७८ मोद्यमार्ग प्रकाशक की किरखें से पराक्रमुख है भौर मात्र शाहा तप से मोदा मानता है वह मिथ्या

#### पहले सम्बद्धान करना चाहिये

इष्टि है।

कोई कहे कि उत्त जान न हो उसे क्या करना चाहिये? उससे कहते हैं कि पहले उत्त जान करना चाहिये। खुआखुआ भाव तो कमानुसार आते हैं। धुआ-अधुआ भाव में हिंछ भीर विश्व है उसे यसकार ऐसी विश्व करना चाहिये कि में आसा चित्रानम्द है। पर पत्राचों की पर्याप आसा नहीं कर सकता। श्री कुटुम्ब पेसा धरी कमें आदि की पर्याप कियानम्ब है। पर पत्राचों की पर्याप सारा नहीं कर सकता। श्री कुटुम्ब पेसा धरी कमें आदि की पर्याप विश्व करना मही है। होता है से होता है से होता है से होता है से होता है। आरे आसा की पर्याप में चौ चुआचुआ परिस्ताम होते हैं उन्हें भी नहीं बदसमा है। आसा जानानन्त है ऐसी सीच करना वह सम्यन्धेनका समार्थ उपाप है।

× × × × [बीर संदेश १४७६ फोस्क्रुन इच्छा ११ मंगलवार ठा १०-२-१३] \

हाराउ र उरा अपुन करता (११ जनवार १) (१००० वर अपुन करता है। युद्धारमा की इक्षि से बिसका राम कम हो बाता है उदे बाहा में उस प्रकार का त्याग होता है। इसका सारज में राग का समाव करने का उपवेश न दिया है। यदि सारज में राग का समाव करने का उपवेश न दिया हो तो गरावरादि उसका समाव करने का उपवेश न दिया हो तो गरावरादि उसका समाव किएसिय करें ? इसमिय सिक्टमपुद्धार तथ-त्याग करना योग्य है। सानी सर्किका उसमिय करके राजि त्यादि नहीं करते उनके सहक वस्त होती है तुपने सर्वास नहीं होती। यदि उपने सर्वाह होती होता। यदि उपने सर्वाह होती होता। यदि उपने सर्वाह होता होता दुष्य होता

है, इसलिये शक्ति-ग्रनुमार तप करना योग्य है। — यह तप की वात कही। ग्रव वृत की वात कहते है।

पुनश्च, तू ब्रनादि को बन्धन मानता है, किन्तु स्वच्छन्दवृत्ति तो श्रज्ञानावस्थामे भी थी। ज्ञान प्राप्त होनेसे तो वह परिएातिको रोकता ही है। ज्ञान मे एकाग्रता होने से राग परिएाति रुकती है, तथा परिएाति रोकने के लिये वाह्य मे हिंसादिके कारएों का त्यागी भी श्रवश्य होना चाहिये। यह वात निमित्त से है। वाह्य किया से परिणाम नहीं रुकते, किन्तु जब उस प्रकार का राग नहीं होता तब ज्ञानी उस किया से रहित होते हैं श्रीर ऐसा कहा जाता है कि बाह्य पदार्थ छूट गये।

श्रव निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टिका प्रश्न है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नही किया तो न सही ?

### परिणाम श्रीर वाद्यक्रिया का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

उत्तर — निश्चयाभासी होने से उसे समभाते हैं कि निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध केसा है — यदि वे हिसादि कार्य तेरे परिणाम के निमित्त विना स्वय होते हो तो हम ऐसा ही मान ले। द्रव्य हिसादि को पर्याय तो जड है, वह तो जड के कारण स्वय होती है, किन्तु उसका निमित्त तू होता है। भाव हिसा—मारने श्रादिक परिणाम तो तू करता है, तथापि तेरे परिणाम गुद्ध हैं ऐसा कैसे हो सकता है ? तेरे परिणाम निमित्त हैं इसलिये हम ऐसा कहते हैं कि परिणाम द्वारा कार्य होता है। हरियाली कटती है उस समय वह कटने की किया तो जड की है, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय जीव के परिणाम गुद्ध हो। मुनिके ऐसी किया नहीं होती, क्योंकि उनके ऐसे परिणाम नहीं है।

म'क्षमार्गं प्रकाशक की किरणे ۷.

सम्बाध है। साने के परिणास करता है धौर बाह्य में भोजन की किया होतो है तथापि वहाँ परिणाम गुद्ध हैं ऐसा माने वह मिथ्या हुप्टि है। शरीरादि की किया तो बड़ की है किया उस समय परिखास तो जीव के हैं। सहसी का सब्रह होता है वह जब की किया है किन्दू उस समय परिव्रह भीर सोभ के परिणाम की व के हैं उसे को सुद्ध भाव मानता है वह मिध्याइटि है।

मुद्ध की किया स्वयं अड़ के कारण हाती है किन्तु उस समय को जीन उस किया में संतरत हो वह कहे कि मेरे परिणाम शुद्ध हैं दो बहुबात मिच्या है क्योंकि छन परिशामों का धौर अब की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। निमित्त से कार्य होता है-ऐसा भो मानता है वह निस्मादृष्टि है किन्तु सरीरादि अड़ में कार्य होता है उस समय अपने परिलाम अधुद्ध हैं उसे म माने तो वह भी मिच्याद्य्टि है। मकानादि की किया होती है बढ़ तो बढ़ की है किन्तु वह होते समय जिस रागी बीव का निमित्त है वह ऐसा कहे कि मुमे वहाँ भीतराय माद वा तो वह बात मिच्या है। भारमा बड़ की किया हो दीन काम में नहीं कर सकता किन्तू पैसादि के संवय में धपने को धमुभ भाव होते हैं छन्डें को शुद्ध परिवास माने वह

हिंसा कर भूठ बोसू धादि परिशाम जीव बरता है घीर

उस समय बाह्य किया उसके धपने कारण स्वयं होती है। विषय

ही नहीं तो वह परिएशम को नही जानता। प्रमाद से चलने की

किया होती है वह उस प्रकारक परिणाम दिना कस होगी ? वसे परिणाम न हों हो बसी किया नहीं होगी --ऐमा निमित्त मैमिसिक

निष्यमामासी मिच्याद्धि है।

सेवन की किया खरीर द्वारा हो धौर वहे कि मरे परिस्ताम एसे हैं

खाने-पीने तथा पैसा लेने-देने ग्रादि की क्रिया तो तू उद्यमी होकर करता है, धर्थात् उस प्रकार का राग तो तू उद्यमी होकर करता है, उस राग का आरोप जडकी क्रिया में किया है। कोई ऐसा कहे कि हम पच्चीस व्यक्तियों की भोजन का श्रामन्त्रण दें श्रीर जव वे भोजन करने ग्राये तव कह दे कि भोजन की किया नही होना थी इसलिये नहीं हुई, किन्तु पच्चीस व्यक्तियो को म्नामन्त्रित करने का राग तो स्वय किया था, इससे उनकी व्यवस्था का राग भी स्वय करता है, इसलिये ऐसा कहा है कि पर की किया उद्यमी होकर स्वय करता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है उसका ज्ञान कराते हैं। ग्राहार लेता है ग्रीर इच्छा न हो ऐसा नहीं हो सकता। केवली भगवान के इच्छा नहीं है इसलिये उनके ग्राहार भी नहीं है। मुनि वस्त्र-पात्रादि रखे श्रीर कहे कि हमारी इच्छा नही है, हमे मूर्छा नही है तो वह भूठा है। भावलिंगी मुनि को ऐसे मूर्छा के परिगाम नहीं हैं इसलिये उनके वस्त्रादिका परिग्रह भी नही होता,-एसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है।

श्रात्मा हिंसादि के परिगाम तो स्वय पुरुषार्थ पूर्वक करता है। वे परिणाम होते हैं इसिलये पर मे हिंसादि की किया होती है ऐसा भी नही है, तथापि हिंसादिकी किया के समय अपने परिगाम श्रशुभ होते हैं, उन्हें शुद्ध परिगाम माने तो वह फूठा है—मिध्यादृष्टि है।— इस प्रकार परिगाम स्वय करे श्रौर माने कि वे परिगाम मुक्ते होते ही नहीं, तो उसके उन हिंसादि परिणामों को नाश करने का पुरुषार्थ नहीं होता। जब श्रपने में श्रशुभ भाव होते हैं उस समय बाह्य में हिंसादि की किया होती है, उसे तो तू गिनता नहीं है श्रौर परिणाम

मोचमाग प्रकाशक की किएगें गद हैं ऐसा मानता है किन्तु ऐसा मानने से देरे परिशाम कभी

सुधरेंगे नहीं मर्वात् प्रशुद्ध परिलाम ही रहेंगे। **बारमज्ञानी सन्त मुनि बाहार की किया में दिखाई देते हैं** उस समय भी उनके गुम भाव होते हैं। धाहारका विकल्प शुद्धभाव नहीं

53

है।---एसा निमित्त निमित्तक सम्बन्ध है उसे मानना भाहिये ! धन प्रदन करत है कि-परिणामों को रोनने से बाह्य हिसादि को कम किया था सकता है-यह बात तो ठीक है किन्तु प्रतिज्ञा

करने में तो बन्म होता है इससिय प्रतिज्ञारूप यत भगीकार नहीं करना चाहिये। सम्यग्दर्शन क पश्चात् ही सब्बी प्रतिहा होसी है।

उत्तर:--विष्ठ काथ को कर लेने की धाषा रहे उसकी प्रतिज्ञा महीं की बाती तथा उस राग भाव से काय किये बिना भी प्रविरित

का बन्ध होता ही रहता है इससिये प्रतिका सबस्य करना योग्य है। रागका जितमा भाव है उतना बाधन है। प्रतिका करने की बात हो सम्यावदान होने के बादको है। सम्यावदीन के बिना यथाये प्रतिज्ञा मही होती। प्रतिका सेमे का विकल्प कामी को छाये विमा नहीं

रहता। ज्ञामी समझता है कि को विकल्प है सो राग है तथापि वतादि की प्रतिका का विकस्य भाता है। सम्यादिस्ट की प्रतिका में परिचाम की वृद्धता होती है। यहाँ पर की बात नहीं है इससिये बाह्य में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिये यह दो निमित्तका कवन है

किन्तु ऐसे परिजाम नहीं करना चाहिये --इस प्रकार जानी स्बमाबद्धिपुनक परिसामों को दृढ़ करते हैं। धौर कार्य करते का बन्धन हुए विना परिस्ताम कैसे रकेंगे ? प्रयोजन होने पर तर्रूप परिणाम ग्रवश्य हो जायेगे ग्रथवा प्रयोजन हुए विना भी उनकी ग्राशा रहती है, इसलिये प्रतिज्ञा ग्रवश्य करना योग्य है। ग्रीर यदि ग्रात्मा के भान विना प्रतिज्ञा ले ले तो वह वाल व्रत है।

प्रश्त — प्रतिज्ञा लेने के पश्चात् न जाने कैसा उदय श्रा जाये श्रीर प्रतिज्ञा भज्ज हो जाये तो महा पाप लगेगा, इसलिये प्रारव्धा-नुसार जो कार्य होता हो वह होने दो, किन्तु प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना चाहिये।

उत्तर —प्रतिज्ञा ग्रह्णा करते हुये जो उसका निर्वाह करना न जाने उसे प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिये। साघुत्व—नग्नता ले ली हो श्रोर ग्रात्माका भान न हो, फिर उद्देशिक ग्राहार भी ले ले तो वह वडा दोप है। समभे विना हठ पूर्वक मुनिपना ग्रह्ण करले श्रोर फिर प्रतिज्ञा-भङ्ग करे वह महान पाप है। प्रतिज्ञा न लेना पाप नहीं है, किन्तु लेकर भङ्ग करना महा पाप है। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिये जिसका निर्वाह न हो सके। श्रपनी शक्ति श्रनुसार प्रतिज्ञा लेना चाहिये। प्रतिमा—न्नत भी सहज होते हैं। कोई गृहस्थ श्राहार जल मुनि के लिये ही बनाये श्रोर कहे कि—"श्राहार जुद्धि, भन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय जुद्धि," तो वह ग्रसत्य है, उसमे धर्म तो नहीं है किन्तु यथार्थ शुभभाव भी नहीं है।

पुनश्च, प्रतिज्ञा के विना श्रविरत सम्बन्धी बन्ध नहीं मिटता इसिलिये प्रतिज्ञा लेना योग्य है। कोई कहे कि समन्तभद्राचार्य ने मुनित्व ग्रहण करनेके पश्चात् प्रतिज्ञा भग की थी, तो वहाँ स्वच्छन्द की बात नहीं है। वहाँ तो रोग हुश्रा था, श्रौर वैसे रोग मे मुनिपना बनाये रखने का पुरुषार्थ नहीं था, श्रौर गुरुकी श्राज्ञा थी इसलिये

मोचमार्ग मकाराक की किरयों

वसा किया है। समय माने पर पुन मुनिपना महूए। कर लिया था। उन्होंने हुठ पूर्वक मुनिपना मंगीकार नहीं किया था। वव उन्हें ऐसा सगा कि वर्तनानमें निर्वाह होना सरम्भय है तब मुनिपना मोका किन्तु पहले से ही मातमा नहीं थी कि समय माने पर म्रोड़ थें। इस्तिमये महिता यवायकि सेना ही योग्य है।

तो ?—वो बह बात ठीक नहीं है। उदयका बिचार करे तो कुछ भी
पुरुषाचें नहीं हो सकता। कर्म कर्मोके कारण प्राप्ते हैं उन पर पृष्टि
रक्षने की प्रावस्थकता नहीं है। कर्मों का उदय जिल्ल तर्म होने से
प्राप्ता को बायक नहीं हो सकता। स्वयं स्वमाब का पुरुषामं करे तो

कार्य पाने का प्रवास कार्य हैं। कियमकार— भावने में कितना मोकन पकाने की भाकि हो उतना मोकन मेना कार्यहर्ग किसाब है। किसी को मकीर्य हुमा हो भीर वह मन पूर्वक मोकन करना छोड़ हो दे तो उसकी मुख्द हो कामगी। उसी प्रकार सारमा के मान पहित सहन सीमता पूर्वक प्रतिज्ञा केना काहिये किन्तु करायित कोई प्रतिज्ञा ने भेट हुमा हो भीर उस मन से प्रतिज्ञान से तो

प्रसम्बन्ध हो होना। इसिन्य हो सके उठनी प्रतिका लेना चाहिये।

किसी के अस्यो प्रतिका सा चाती है किसी के बहुत समय परचार पाती है। भरत चक्रवर्ती ने चारित बहुत समय प्रसाद प्राया या तथारि चारिककी मायना नहीं कुटती थी। ससार मे पैसे का ग्राना—जाना ग्रादि कार्य तो कर्म के निमित्त ग्रमुसार ही होते है, तथापि वहाँ कमाने ग्रादि का श्रभुभ राग तू पुरुपार्थ पूर्वक करता है। कर्मों से ग्रमुभ राग नहीं होता, किन्तु विपरीत पुरुषार्थ से ग्रमुभ राग होता है, तो सच्चे पुरुषार्थ से ग्रात्मा के भान द्वारा राग छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये। यहाँ निश्चया-भासी से कहते हैं कि यदि वहाँ (भोजनादि मे ) उद्यम करता है तो त्याग करने का उद्यम करना भी योग्य है। जब तेरी दशा प्रतिमावत् हो जायेगी तब हम प्रारव्ध मानेगे, तेरा कर्तव्य नहीं समभेगे, किन्तु तेरी दशा प्रतिमावत् निविकल्प तो हुई नहीं है, तब फिर स्वच्छन्दी होने की युक्ति किसलिये रचता है ? हो सके उतनी प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य है।

#### शुभभाव से कर्म के स्थिति-श्रनुमाग घट जाते हैं।

पुनश्च, भगवानकी पूजा म्रादि पुण्य म्रास्तव हैं, धर्म नहीं हैं, किन्तु उससे वह गुभभाव छोडकर श्रग्रुभ भाव करना योग्य नहीं है। यात्रादि में कणाय की मन्दता का भाव वह पुण्य है, धर्म नहीं है, इसिलये वह हेय हैं—ऐसा श्रज्ञानी निश्चयाभासी मानता है। ग्रुभभाव धर्म नहीं है इसिलये वह हेय हैं यह बात सत्य है, किन्तु उस ग्रुभभाव को छोडकर वीतराग हो जाये तो ठीक, श्रौर श्रग्रुभ में वर्ते तो तूने ग्रपना ही म्रहित किया है। श्रात्मा का भान होने के पश्चात् भी स्वरूप में लीन न हो सके तो ग्रुभभाव श्राता है किन्तु ग्रुभ छोडकर श्रग्रुभ में प्रवर्तन करना ठीक नहीं है। श्रज्ञानी स्वभाव का पुरुपार्थ नहीं मानता श्रौर रागको टालने में भी नहीं मानता। उससे कहते हैं कि—ग्रुभभाव परिणामों से स्वर्गादि की प्राप्ति होती

मोश्रमार्ग प्रकाशक की फिरवें

है तस्य विज्ञासा संख्यी वासमा सौर संख्य निमित्तों से कर्म के स्थित-भनुभाग कम हो भायें दो सम्यक्त्यादि की प्राप्ति भी हो

बाती है। तरवन ग्रंभ परिकामों से सम्यान्यन की प्राप्ति नहीं होती किन्तुस्वमाव का पुरुषार्यकरने से होती है। मैं तिकास गुद्ध धिदानम्द है-ऐसी को दृष्टि है वह सम्यग्दर्शन का कारण है किन्तु सम्बार्ट्यम में देवरसन-पुजन-सस्वयवणादि शुममाव निमित्त हैं

इससिये उनसे होता है ऐसा व्यवकार से कहा है। गुममाब के निमित्त से कमीं की स्थिति-रस कम हो जाते हैं। क्या वर्गों को स्विति~रस घटने का वह क्रम या उस समय की

योग्यता थी । यह पर्याय गुममाय के पाधीन नहीं है किरतु गुमभाव के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बाध कैसा होता है यह बतसाया है। क्ष्यापि काई पदार्च किसी दूसरे पदार्च क मामीन नहीं है प्रश्येक इब्य ससहाय है। समुभ उपयोगसे नरक-निगीवादि होते हैं भीर

यूरी वासना से बार्मों की स्थिति-प्रमुशाग बढ़ आयें हो सम्यन्त्वादि भी महादुलभ हो जाते हैं। गुमोपयोग से क्याय की मन्ता होती

है भीर भग्नापयोग से तीयता इसिनये गुभ को छोड़कर मग्न भाव करना उलित नहीं है। यहाँ उपनेश के पाक्य हैं। सन्नामी शुभ-प्रपुत्र के विवेक को नहीं समस्ता उसे समस्त्रते हैं कि-जिस प्रकार बढ़वी बस्तु न खाना धीर विष गा मेना बज्ञान है। उसीप्रकार

शुभ के कारता छोड़कर तीत्र बशुभ के कारणों का सेवन करना भी वज्ञान है। प्रदत-धारत में गुम-धनुम परिस्तामों को समान का है-

धान्य पता है दोना सन्य के कारण हैं इनसिय हमें उनमें विशेष

वानना योग्य नही है।

उत्तर — जो जीव शुभ परिणामो को — दया, दान, पूजा, व्रतादि को मोक्ष के कारण मानकर उपादेय मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। वह ऐसा मानता है कि शुभ से क्रमश शुद्धता होगी, पुण्य — पाप रिहत शुद्ध स्वभाव को वह पिहचानता नही है। साधक दशा में शुभभाव ग्राता है, किन्तु वह धर्म का कारण नही है। शुभभाव मन्द मिलन परिणाम है उसे जो मोक्षका कारण मानता है वह वीतराग देव को श्रीर उनके शास्त्रोको नही मानता, इसिलये वह मिथ्यादृष्टि है। पुण्य — पाप रिहत शुद्ध ग्रात्मा के श्रवलम्बन से शुद्ध उपयोग प्रगट होता है उसकी उसे खबर नही है। श्रात्मा में शुभ परिणाम हो ग्रथवा ग्रशुभ — दोनो श्रशुद्ध हैं, श्रीर ग्रात्मा के श्राश्रय से जो परिणाम होते हैं वे शुद्ध हैं। शुभ — श्रशुभ दोनो ग्रास्रव हैं, बन्ध हैं, मोक्ष के कारण नहीं हैं, इसिलये दोनो को समान बतलाते हैं।

## शुभाश्चभ दोनों आसव हैं, किन्तु अशुभ को छोडकर शुभ में प्रवर्तन करना योग्य है।

शुभ परिणाम में कषाय मन्द है श्रीर श्रशुभ परिणाम में तीत्र है, इसिलये जिसे श्रात्मा की हिन्ट हुई है उसके लिये व्यवहार की श्रपेक्षा से श्रशुभ की श्रपेक्षा शुभको श्रव्छा कहा है। चौथे, पाँचवे, छहे गुणस्थान में ज्ञानी को शुभ परिणाम होते हैं, किन्तु ज्ञानी उन्हें वन्ध का कारण मानता है। मुनिको २८ मूलगुण के पालन का विकत्प श्राता है वह पुण्यास्रव है, वह मोक्षका कारण नहीं है, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ही मोक्षका कारण है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रूपी मोक्षमार्ग भी व्यवहारसे मोक्षका कारण कहा जाता है, क्योंकि

मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें

बहु सपूर्ण पर्याय है। सपूर्ण पर्याय मोशका सम्भा कारण नही है। बास्तव में तो जिकासी ब्रम्य स्वमाय के साभय से ही मोश प्रगट होता है।

11

रोग तो कम या सिंक दुरा ही है। जिस् प्रकार दुसार कम सामे तथागि दुरा है। १६ किसी दुबार साम-दो साम तक रहे तो तथेदिक हो बाता है। किन्तु विश्व प्रकार सिंक रोगकी सपेक्षा कम रोग को सम्ब्रा कहते हैं उसी प्रकार कथाय मन्दता के परिसामों की तथि रक्षे तो सारमा की पर्योग में मिस्मारक्की टी० वो सामु

सीनता न हो तब यद्यम की सीक्कर घुम में प्रवृत्ति करना योग्य है किन्तु शुम को सोक्कर प्रदास में प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। प्रदन —कामाविक भीर शुवादिक की सींत करने में ध्युम— परिज्ञाम हुए किया नहीं रहते—किये किया नहीं रहा बाता किन्तु

हो जाती है। ग्रुमागुभ राग दोनों को हेम समझने पर भी स्वरूपमें

गुम प्रवृत्ति तो रच्छा करके करमी पड़ती है। घोर झानी को रच्छा तो नहीं करना है रसिमये गुम का उत्तम नहीं करना चाहिये। उत्तर --सम्यग्झानो को प्रपने गुढ़ात्मा की इंग्टि हुई है। झाना

सन्द के बाध्य से यथापंत्रया राग कम होता है। मिस्साइस्टि जीव को भी कभी—कभी शुक्त सेदया के परिणाम धाते हैं वह प्रपूर्व महीं है किन्तु धारमा के भाग पूर्वक सुद परिणाम होता वह प्रपूर्व है। बज तक गुद्धता में भीन नहीं तबतक जानी के भी सुभ परिणाम धाते हैं उनमें उपभोभ माने से धीर सनके निमिस्स विवासना बढ़ने पर कामादिक होन होते हैं।

श्रभूभ परिणामो मे सक्लेशता श्रधिक है, श्रीर शुभ परिणामो से क्षुघादिक मे भी श्रत्प सक्लेशता होती है। जो श्रज्ञानी जीव एकान्त मानता है उसे उपदेश देते हैं कि शुभ परिगामो मे रागकी मन्दता होती है श्रीर स्वभाव की दृष्टि हो तो जितना श्रशुभ टले उतनी अशुद्धता कम होती जाती है, इसलिये शुभोपयोगका अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च, उद्यम करने पर भी कामादिक श्रीर क्षुघादिक रहें तो उनके हेत् ऐसा करना चाहिये जिसमे कम पाप लगे, किन्तु शुभोपयोग को छोडकर नि शक पापरूप प्रवर्तन करना योग्य नही है। श्रौर तू कहता है कि "ज्ञानीको इच्छा नही है श्रौर शुभोपयोग इच्छा करने से होता है," किन्तु वह तो ऐसा है कि-जैसे कोई पुरुष किचित्भी धन नही देना चाहता हो, किन्तु जब बहुत – साधन जाने का समय भ्रा जाता है तब इच्छा पूर्वक भ्रत्प र्घन देने का उपाय करता है। यह तो दृष्टान्त है। उसी प्रकार घर्मी जीव को किंचित् भी कषाय की भावना नहीं है। भ्रास्रवकी भावना करे तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है, किन्तु जब ग्रधिक कपायरूप ग्रशुभभाव होने का समय ग्राजाता है, तब वहाँ इच्छा करके भी वह भ्रत्प कषायरूप गुभभाव करने का उद्यम करता है। उसमे जो व्यक्त रागादि होते हैं वह ग्रसद्भूत उपचरित व्यवहारनयका विषय है, श्रीच भ्रव्यक्त रागादि भ्रसद्भूत भ्रनुपचरित व्यवहारनयका विषय है। ज्ञानी उन्हे जानता है। यहाँ कहते हैं कि प्रशुभ परिणामो में तीं ज विपरीत पुरुषार्थं है श्रीर शुभ परिशामी मे मन्द विपरीत पुरुषार्थं है, तथा शुद्ध परिगामो मे सीधा-सच्चा पुरुषार्थ है। अज्ञानी शुम परिगामों को घमं मानता है, कर्मों से विकार का होना मानता है अथवा शुभ परिणाम श्राते ही नहीं, ऐसा मानता है—वह सब भूल है।

#### मात्र निश्चयावलम्बी जीव की प्रवृत्ति

[रन मोधमार्ग प्रकासक के प्रवचन) में ( पहसे जब सनेन याथी सोनगढ़ साते ये तब ) पुत्र ११२ से २१० तक का आग ग्रेस एकड़ साने वर्षानका हुईं सी प्रवचन बसी खेर आग के हैं। विश्ववकी सुसन्यदात के तिवे यून संव के कमानसार यह प्रवचन ग्रही एवं बसे हैं।]

जिसे भारमाकी यथार्थ प्रतीति भीर ज्ञान नही है किन्तु भपने की

[दितीय वैधास इच्छा १ तुस्मार ता १ ~Y-११]

क्रांगी मानकर स्वच्छ्य पूर्वक प्रवर्शन करता है ऐसे बीव की प्रवृ शिका यह पर्णन है। एक पुत्र घारमा को जामने से झानीयना होता है सम्य किसी की घावयकता नहीं — ऐसा बानकर वह बीव करा एकान्त में वठ जाता है मीर ध्यान मुद्रा रक्षकर 'में सर्व कर्म जगायि रहित सित्र समान मारमा है — स्यादि विवारों जारा समुद्र होता है किन्तु वे विदोषण किस प्रकार सम्मवित-ससम्प्रवित है उसका विचार नहीं है घपवा घचस धव्हवित धोर समुपमादि विदेशकों द्वारा सारमाको ब्यादा है किन्तु वे विदेयल तो सन्य प्रस्मों में भी सम्मावित हैं। भीर वे विदेयण किस सपेक्षा से हैं उसका भी विचार मही है किसी भी समय—सीते वठते उठते — जिस-तिस धवस्या में ऐसा विचार रक्षकर प्रयोग को झानी मामता है। झानीको घालव क्याय कर होता है वहाँ वन्य होने का स्थ नही है साम स्वच्छा होकर प्रवृत्ति करता है। पर्याय का विवेक नहीं करता, सात तत्त्वों को जानता नहीं है ग्रोर "में ज्ञानी हूँ"—ऐसा मानकर स्वच्छन्द— पूर्वक वर्तता है, वह निश्चयाभासी मिध्यादृष्टि है। उसे निश्चय का भान नहीं है, मात्र उसका नाम लेकर ग्रपने स्वच्छन्द का पोपण करता है।

पर्यायमें सिद्धदशा प्रगट नहीं हुई है, तथापि "मैं कमेरिहत सिद्ध समान हूँ"—ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। द्रव्यदृष्टि से श्रात्मा को सिद्ध समान कहा है, किन्तु ऐसी दृष्टि तो प्रगट नहीं हुई है श्री एप्यायसे श्रपने को सिद्ध मानता है, पर्यायमें जो रागादि विकार होते हैं उन्हें नहीं जानता। श्रीर श्रचल, श्रखण्ड, श्रनुपम—ऐसे विशेषणों से श्रात्माका ध्यान करता है, किन्तु ऐसी श्रचलता, श्रखण्डतादि तो जडमें भी सम्भव है। जीवके स्वभावकी तो खबर नहीं है तथा पर्यायका भी विवेक नहीं करता श्रीर कहता है कि ज्ञानीको श्रास् व वन्ध नहीं हैं ऐसा श्रागममें कहा है। श्रागमका नाम लेता है, किन्तु स्वयकों तो वैमी दृष्टि प्रगट नहीं हुई है, तथापि "में भी ज्ञानी हूँ"— ऐसे श्रभिमान—पूर्वक स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है। सम्यग्दृष्टिके नियम से ज्ञान—वैराग्य होते है, वहाँ उसे दृष्टि—श्रपेक्षासे श्रवन्ध कहा है, किन्तु पर्यायमें जितना राग है उतना तो बन्धन है।

श्रविरत सम्यदृष्टि श्रपने को द्रव्यदृष्टिसे श्रवन्य जानता है, किन्तु पर्यायसे तो श्रपने को तृणतुल्य मानता है कि—श्रहो । मेरी पर्यायमे श्रभी पामरता है। स्वभावकी प्रभुता होने पर भी पर्यायमे श्रभी बहुत श्रल्पता—पामरता है। श्रहो, कहाँ केवलीकी दशा, कहाँ सन्त— मुनियोका पुरुषार्थं । श्रौर कहाँ मेरी पामरता ।—इसप्रकार

मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें क होता है । इस निश्चयाभाग्री भक्तानीने

सम्यावृष्टिको पर्यासका विवेक होता है। इस निवचयामानी सज्जानीने तो स्वमावकी वृष्टि करके पर्यायमें धनत्वानुबन्धीका समाव नहीं क्यित है जान-चरायका परिणमन तथके नहीं हुआ है धीर समि मान पूत्रक स्वच्छत्वतें क्रीच-मान-मायादिक्य प्रवतन करता है। स्रो समयदारके कक्षामें कहा है कि---

Ł R

सम्यग्दष्टिः स्वयमयमद् बातु ध पो न म स्या दिस्युचानोत्पुक्तकदना रागिणोऽप्याचरन्तु । ब्राह्ममन्त्रां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा-ब्राह्मानारमावगमविरद्वारसन्ति सम्यवस्वरिकाः ॥१३७॥ पर्य-मपने साप ही मे सम्याद्षित है मुक्ते कमी भी वाष

घय — धपन धाप हा स सम्बद्धान्य हु प्रक्रकमा सा वस्य नहीं है — इत्यम्रकार ऊँवा फुलाया है ग्रह विचने ऐसे राणी वराय्य सच्छि रहित भी साचरण करते हैं तो करें तथा कोई एक समिति की सावधानीका सवस्त्यन करते हैं तो करें किन्तु बाग सांख्यके विमा धमी भी वे पापी हैं। वे दोगों भारमा—धनारमाके ज्ञानरहित पने से सम्बद्धार रहित ही हैं।

्रिक्षे च्हान्यको स्त्रिक मही है विषयाबिक्षे मिल्रहाका माम भी
मही है विषय-क्ष्यायोगे मिलासपूर्वक वर्तता है भीर वरास्यक्षिक्षे
रहित है तथा सारमाको पर्यायके भी कुछ मानकर समिमामके स्व क्यून्द अपूर्ति करता है बहु पापी ही है भीर कोई कीव सत—सिमित साबि कर दमापि निरुवायके पापी ही हैं। चेतन्यकी पुष्टि मही है सनन्तानुवंधी क्षायका समाव होकर वैरायका परिणामन मही हुसा है ग्रीर ग्रपने को सम्यग्दृष्टि मानकर वर्तते है वे तो पापी ही हैं। कहा है कि —

ज्ञानकला जिनके घट जागी,
ते जगमाँहि सहज वरागी।
ज्ञानी मगन विषयसुखमाँही,
यह विषरीत सभवे नाहीं।।

जिसके श्रन्तरमे भेदज्ञानरूपी कला जागृत हुई है, चैतन्यके श्रानन्दका वेदन हुश्रा है ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा सहज वैरागी हैं, वे ज्ञानी विषय—कपायोमे मग्न हो ऐसी विपरीतता सभव नहीं है। जिसे विषयोमें सुख बुद्धि है वह जीव ज्ञानी है ही नही। श्रन्तरग चैतन्यसुखके श्रतिरिक्त सर्व विषयसुखोके प्रति ज्ञानीको उदासीनता होती है। श्रभी श्रन्तरमे श्रात्माका भान न हो, तत्त्वका कोई विवेक न हो, वैराग्य न हो श्रीर ध्यान मे बैठकर श्रपने को ज्ञानी मानता है वह तो स्वच्छन्दका सेवन करता है। ज्ञान—वैराग्य—शक्तिके विना वह पापी हो है, श्रात्मा श्रीर श्रनात्माका मेदज्ञान ही उसे नहीं है। यदि स्व-परका भेदज्ञान हो तो परद्रव्योके प्रति वैराग्य हुए विना न रहे।

प्रश्न — मोहके उदयसे रागादि होते हैं, पूर्वकालमे जो भरत चक्रवर्ती ग्रादि ज्ञानी हो गये हैं उनको भी विषय— कषायका राग तो था?

उत्तर — ज्ञानी को ध्रभी चारित्र मे कमजोरी की ध्रस्थिरता है, इसिलये रागादिक होते हैं वह सत्य है, परन्तु वहाँ राग करने का श्रभिप्राय नहीं है, हिंच नहीं है, बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता। बुद्धि- पूरक प्रयांत् रुधिपूर्वक-प्रिमाय पूर्वक रागादिक वर्मी को नहीं होते किन्तुं प्रमी बिग्हें रागादिक होने का कुछ भी खेद नहीं है---

भय नहीं है भीर रागादिक में स्वच्छान्य पूर्वक बतते हैं उनकी तो सद्धा भी सच्ची नहीं है। रागका होना चुरा है—रोप है। भरे ! पर्यावमें सभी पामतरा है इस्तिये यह तोव हा बात हैं — स्वयकार स्नागीको पापका भय होता है—पाप भीरता होती है। एसे विवेचके बिना तो सम्यादिष्या होता ही महीं। बिस परमवका कोई मार

करने का यभिप्राय तो नहीं है और सस्यिरताके रागको टासने के लिये भी बारम्बार करावशी थोर का उद्याप करता रहता है। मरा पक्षणी धार का उद्याप करता रहता है। मरा प्रमाणित पृष्टि भी और अनगरात वाभोका अभाव था। उनका उदाहरण अकर मिथ्यादृष्टि यदि सम्पन्न प्रमाण करें तो उस तीव सामुब-बन्ध होगा। भी जानी है पुन्ते कोई रोग नहीं सगता-एसा सामुक्र को स्वस्थ्या

महीं है वह तो मिध्यावृष्टि पापी ही है। वर्मी जीवको रागाविक भाव

घोर मन्य नवसी होकर बसता है बहु तो संवार में दूबता है। घोर परस्मये बीबको दोय गही सगता ऐसा बहा है किन्तु वो ऐसा समग्रे बहु मानी निर्मान स्वष्ट्यत्व प्रदृत्ति नहीं बरता। परस्मये दोव नहीं सगता—ऐसा समग्रेनासको परस्मये प्रति बराम्य होता है। वरकी पनि कर परके कार्यका घिमान कर स्वष्टाय दूबक यत तो बहाँ धपने पपरायस सम्मान होता है। परसम्मये बहु रखका प्रमानाय वरे घोर कहे कि में आता है — विन्यु ऐसा कमी नहीं हो सकता बयोकि—

हा सकता नगाक---करें करम सोइ करवारा । जो जान गो जाननहारा ॥

# जो करता नहि जाने सोई। जाने सो करता नहिं होई॥

कर्त् त्वको माने वह ज्ञाता नही रहता, श्रीर जो ज्ञाता है वह कर्त् त्वको नही मानता, इसलिये पर्यायमे रागद्वेपादि विकारभाव होते है उन्हे बुरा जानना चाहिये, श्रीर उस विकारको छोडने का उद्यम करना चाहिये। पहले श्रशुभ-पापभाव छूट जाते हैं श्रीर शुभ होता है, फिर शुद्धोपयोग होने पर व्रतादिका शुभराग भी छूट जाता है, इसलिये पर्यायका विवेक रखकर शुद्धोपयोगका उद्यम करना चाहिये।

पुनश्च, कोई जीव व्यापारादिक तथा स्त्री सेवनादि कार्यों को तो कम करता है, किन्तु शुभको हेय जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता श्रोर वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगको भी प्राप्त नहीं हुआ है, वह जीव धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुपार्थ से रहित होकर श्रालसी-निरुद्धमी होता है। उसकी निन्दा श्री पचास्तिकाय की व्याख्यामें की है। वहाँ दृष्टान्त दिया है कि—"जिसप्रकार वहुत-सी खीर-शक्कर खाकर पुरुष श्रालसी होता है, तथा जिस-प्रकार वृक्ष निरुद्धमी है, उसीप्रकार वे जीव श्रालसी-निरुद्धमी हुए हैं।" श्रव उनसे पूछते हैं कि—तुमने बाह्यमे तो शुभ-श्रशुभ कार्यों को कम किया, किन्तु उपयोग तो श्रालम्बन बिना नहीं रहता, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है वह कहो। यदि कहे कि—"श्रात्माका चितवन करते हैं," तो शास्त्रादि द्वारा श्रनेक प्रकारके श्रात्माके विचारों को तो तुमने विकल्प कहा है, श्रीर किसी विशे-

बारम्बार एकक्प चित्रवनमें खुपस्थका उपयोग मही सगता। घी गण्यपादिक का उपयोग भी इसप्रकार नहीं रह सकता इसिंस वे मो साहसादि कार्यों में प्रदूस होते हैं तो तुन्हारा उपयोग गण् घरादिसे भी गुढ हुमा कसे मार्ने दिससिये तुन्हारा कपन प्रमाण नहीं है। विस्त्रकार कोई स्थापारादिक में निरस्त्रमी होक्ट स्था हो ज्यों –स्यों कास गैंबाता है उसीमकार तुम भी यमने निरस्त्रमी होकर प्रमावने स्थाप ना स्थापित कर सह हो।

को श्रतन्त्रका उद्यम करे उसक विषय-क्याय सहस्र सहस्र ही मन्द होते हैं। श्रीतन्त्रका उद्यम करसा नहीं है स्थाध्यायादि करता

पणसे बारमाशा जानने में धधिक शास नहीं सगता वर्षीक

मही है धोर प्रमादी होकर ब्ह्यकी मीति पड़ा रहता है तेरा उप पोय हो प्रमादी होकर प्रधुममें बतता है धोर उठे तू मुद्रोपयोग वतमाता है किन्तु मणकर देव वसों के भी युद्रोपयोग प्रिष्क काल तक मही रहता। उन्हें भी शास्त्राम्याधादिका शुम्मान प्रात्त है हो तू मुद्रोपयोगमें प्रविक काल तक कैसे रह सकता है? ग्रुपमान प्राप्त विना नहीं रहता। राग कालमें स्वाप्तायादि ग्रुपका वस्त्र म करे तो प्रमुम—गपमान होगा हतिमये परिणामका निवेक रखे विना पाहिये। निरक्षपामाती प्रक्तानी कीव परिणामका निवेक रखे विना विक्षपानी होता है घोर नयाँ—रवाँ कर प्रमादमें ही काल गेंवाता है। प्रन्तरमें धानस्वकी वृद्धि हो—राति वहत बढ़ बाये उसका माम गुद्धोपयोग है किन्तु निक्षपान हो होकर क्यों—प्यों बैठ रहने का माम कहीं युद्धोपयोग नहीं है। निक्षपानासी पड़ी मरमें वितवन जैशा करता है धौर पुन विवयों में मन्ति करता है कमी भोवनादि कार्यों वर्तता है, किन्तु शास्त्राभ्यास, पूजा-भक्ति ग्रादि कार्यो को राग कहकर छोड देता है, गुभमें प्रवृत्ति न करके प्रशुभमें वर्तता है श्रीर गुद्धोपयोगकी तो उसे खबर ही नही है। जिसप्रकार कोई स्वप्नमें श्रपने को राजा मानता है, उसीप्रकार वह निक्चयाभासी जीव भी स्वच्छन्द पूर्वक श्रपनी कल्पनाके भ्रमसे ही भपने की शुद्धोपयोगी-ज्ञानी मानकर वर्तता है। मात्र शून्यकी भांति प्रमादी होनेको गुद्धोपयोगी मानकर, जिसप्रकार कोई श्रत्प क्लेश होने से श्रालसी वनकर पड़े रहने में सुख मानता है, उसीप्रकार तू भी श्रानन्द मानता है, ग्रथवा जिसप्रकार कोई स्वप्नमे भपने को राजा मानकर सुखी होता है उसीप्रकार तु प्रपने को अमसे सिद्ध समान गुद्ध मानकर स्वय ही श्रानन्दित होता है, श्रथवा जिसप्रकार किसी स्थान पर रित मानकर कोई मुखी होता है, तथा किसी विचारमे रित मानकर सुखी होता है, उसे तू अनुभव जनित आनन्द कहता है। श्रीर जिसप्रकार कोई किसी स्थान पर श्ररति मानकर उदास होता है, उसीप्रकार तु व्यापारादिक भीर पुत्रादिकको खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। उसे तू वैराग्य मानता है, किन्तु ऐसे ज्ञान-वैराग्य तो कपायगिंत हैं।

परका दोप मानकर उससे उदासीनता करता है वह तो द्वेष है। ज्ञानी को तो अन्तरमे चैतन्यानन्दका मनुभव हुआ है, वहाँ निराकुलता हुई है, इसलिये परके प्रति उन्हें सहज ही वैराग्य हो गया है। अज्ञानी को सच्चा वैराग्य नहीं है। ज्ञानी को तो अन्तर के सच्चे आनन्द का अनुभव हुआ है, इसलिये अन्तर मे वीतरागरूप उदासीन है। स्वप्नमें भी कहीं पर में सुख दुद्धि नहीं रही है। ज्ञानी को अतरग शांतिके अनुभव पूर्वक यथार्थ ज्ञान-वैराग्य होते हैं, उनके प्रति-

ध्द मोचमार्ग प्रकाशक की किर्स् क्षारा राग कम होता जाता है। सज्ञानी स्थापारादि स्रोडकर मन पाड़े

मोबनादि में प्रकृति करता है धोर उसमें धपनेकी तुसी मानता है कपाय रहित मानता है किन्यु तहनुसार विषय—माग में धानन्य मानना वह तो धार्त-रोडम्थान है—माग है। पतन्य के धानुसक पूर्वक ऐसा बीतराग मास प्रगट हो कि-धनुकुत सामग्री में राज नहो तथा प्रतिकृत सामग्री में द्वप नहो तभी कपाय रहितता वहनाती है।

पुद्ध मानकर स्वच्छत्दी होकर विषय-कदाय में बदाता है। मुद्ध-टुम्ब की बाह्य सामग्री में राग-द्वेष न हो उसका नाम बीतरानता है किन्तु प्रत्यर में हषमावसे स्थान करे वह कही बीत रागता नहीं है। प्रतिकृत संयोग के समय घन्तर में बसेश परिएाम न हों भीर मुख-सामग्री प्राप्त होने पर सामन्द न माने —ऐसे

पर्माय में रागादि होते हैं। उन्हें बानता नहीं है भीर भपने को एकान्त

रागठा नहीं है। प्रतिकृत संयोग के समय घन्तर में क्लेश वीरणान न हों भीर मुल-सामयी प्राप्त होने पर धानम्ब न माने —्येंसे चैठन्य में घन्तर्सित्ताका नाम बीठरागभाव है। मै तो जानान व है—्येसी इटि हुई फिर उसमें एकावता होने पर ऐसा बीठरागभाव परिजमित हो गया कि घनुकूस-प्रतिकृत सामग्री में राग-द्रय सरक ही न हो। उसके बदसे पर्याप में राग-द्रेय-घरमकता है उसे न मान और युद्धता ही मानकर भनसे वर्ते तो यह मिस्पाहिट है।

वेदान्ती सीर सांस्थमती बीवको एकान्त शुद्ध मानते हैं स्वी प्रकार निरुव्याभाक्षी भिष्माइडि मी समनी पर्याय को बानता नहीं है भीर सारमाको एकान्त शुद्ध मानता है इससिये उसकी भी वेदान्त जैसी ही श्रद्धा हुई। वेदान्त तो प्रशुद्धता मानते ही नही। साख्य-मती अशुद्धता को मानते हैं किन्तु वह कर्म से ही होना मानते हैं, उसीप्रकार निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि भी श्रवने को एकान्त गुद्ध मान कर अगुद्धताको नही मानते, अथवा अगुद्धता कर्मीकी ही है-ऐसा मानते हैं। इसलिये उन्हे वेदान्त भीर साख्य का उपदेश इष्ट लगता है। देखो, निश्चय का यथार्थ भान हो श्रौर उसका श्राश्रय करे तो वह मोक्षमार्ग है, किन्तु जो निश्चय को जानते ही नही, उसका भ्राश्रय भी नहीं करते और मात्र निश्चय का नाम लेकर भ्रम से वतंते हैं,--ऐसे जीवो की यह बात है। श्रनन्त श्रात्मा भिन्न-भिन्न हैं, प्रत्येक ग्रात्मा मे ग्रनन्त गुण हैं, उनकी समय-समय की स्वतत्र पर्याय हैं भीर उनमे शुद्धता तथा विकार भी उनके भ्रपने कारण से है। जीव की पर्याय चौदहवें गुणस्थान तक ग्रशुद्धता है वह ग्रपने कारण है, उसे जो न माने श्रीर पर्याय मे शुद्ध ही मानले वह निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि है। धर्मी तो द्रव्यका ग्राश्रय करके पर्याय का भी विवेक करता है।

पुनश्च, उन जीवो को ऐसा श्रद्धान है कि—मात्र शुद्ध श्रात्मा के चितवन से सवर—निजंरा प्रगट होती है, धौर वहां मुक्तात्मा के सुखका श्रश प्रगट होता है, तथा जीव के गुग्गस्थानादि श्रशुद्ध भावो का श्रीर श्रपने श्रतिरिक्त श्रन्य जीव—पुद्गलादिका चितवन करने से श्रास्त्रव बन्ध होते हैं, इसलिये वे श्रन्य विचारोसे पराड्मुख रहते हैं। श्रव, वह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चितवन करो या न करो श्रथवा श्रन्य चिन्तवन करो, किन्तु यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां सवर—निजंरा ही है, श्रौर जहां रागादिरूप भाव हो वहां श्रास्त्रव—बन्ध हैं। यदि पर द्रव्य को जानने से ही

मोचमार्ग प्रकाशक की किएमें धासन-बन्ध हों तो केवसी मगवान समस्त पर द्रव्यों को भागते हैं

इससिये उन्हें भी मासव-बाम होंगे।

...

ज्ञान स्वमाव स्व-पर प्रकाशक है वह परको जाने वह कहीं ग्रासव-अध का कारण नहीं है। तथावि श्रज्ञानी- परका विचार

करेंगे तो मासव--बन्ध होगा --ऐसा मानकर पर के विचारों से दूर रहना चाहते हैं वह उनकी मिच्या मान्यता है। हाँ चैतस्य के क्यानमें एकाप्रहो गया हो तो पर द्रव्य का चितवन सुट बाता है किन्तु भ्रभानी हो ऐसा मानता है कि ज्ञानका छपयोग ही बन्धका कारण है। विवना सकपाय बीवरायमान हमा उतने सवर-निर्वरा

ज्ञान बाधका कारण हो तो केवली भगवान् तो समस्त पदार्थों की भानते हैं तथापि उन्हें किचित बन्ध नहीं दोता। उनके राग−इप नहीं है इसमिये वाचन नहीं है। उसी प्रकार सर्व जीवों को ज्ञान बग्ध का कारण नहीं है। प्रदेश — खबस्य को दो पर इक्य-चितवन होने से धासव-वर्ष होते हैं।

है भीर वहाँ रागावि भाव है वहाँ सासव-सन्ध है। यदि परका

उत्तर —ऐसा भी नहीं है क्योंकि सुक्सध्यान में मुनिवनों को मी धह द्रक्यों के द्रव्य-गुए-पर्याय का चितवन होता है---ऐसा निकपण किया है। घवषि भन पर्यय ज्ञानमें भी परहब्य को जानने की विशेषता होती है। भीर जीवे गुगस्थान में कोई प्रपत्ने स्वरूपका चित्रवन करता है उसे प्राप्तव-वन्ध प्रधिक है तथा मुनधेनी निजरा नहीं है जबकि पाँचवें-छट्ट गुमस्थान में बाहार-विहारादि क्रिया होने पर भी धपवा परद्रव्य-वितवन से भी बास्तव-वन्ध कम होता है तथा गुल्थली निर्वारा होती ही रहती है। इसलिये स्वत्रभ्य-पर

द्रव्य के चितवन से निर्जरा-बन्ध नहीं है, किन्तु रागादिक घटने से निर्जरा श्रौर रागादिक होने से बन्ध है। तुभी रागादि के स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है इसलिये श्रन्यथा मानता है।

शुक्लध्यान में ध्येयरूप तो एक ग्रात्मद्रव्य ही है, किन्तु वहाँ द्रव्य-गुरा-पर्याय में उपयोगका सक्रमरा कहा है, तथापि उन्हें जानने के काररा राग-द्रेष या बन्धन नहीं है। श्रविध्ञान में तो श्रसस्य चौवीसी ज्ञात होती हैं श्रीर जातिस्मररा ज्ञान में श्रनेक भव दिखाई देते हैं। श्रहों। पूर्वभव में भगवान निकट थे श्रीर उन्होंने ऐसा कहा या—इसप्रकार सब ज्ञात होता है, किन्तु वह ज्ञातृत्व कही बन्ध का काररा नहीं है। स्वरूप को हिष्ट श्रीर वीतराग भाव ही सवर-निर्जरा का काररा है, तथा मिथ्यात्व श्रीर राग-द्रेष रूप भाव ही बन्ध का कारण है।

देखो, चौथे गुणस्थान वाला निर्विकत्प उपयोग मे हो श्रौर पांचवें -छट्ठ गुणस्थान वाला श्राहारादि शुभ-उपयोग मे वर्तता हो, तथापि वहाँ चौथे गुणस्थान की श्रपेक्षा श्रास्त्रव—बन्ध कम है श्रौर सवर-निर्जरा श्रिष्ठक हैं, क्योंकि उसके श्रक्षणाय परिण्यति विशेष है। चौथे गुणस्थान मे श्रमुक श्रश मे तो गुणश्रेणी निर्जरा है, किन्तु पांचवें -छट्ठे गुणस्थान की श्रपेक्षा से उसके विशेष गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें गुणस्थानवाला जीव तिर्यंच (पशु) हो श्रौर हरियाली खाता हो, तथा तीर्थंकर का जीव चौथे गुणस्थान मे हो, तो वहां तिर्यंच के पांचवे गुणस्थानवाले जीव को विशेष श्रक्षणाय माव है श्रौर सवर-निर्जरा भी विशेष है। इसलिये श्रन्तरमे चैतन्यावलम्बन की वृद्धि होने से जितनी श्रक्षणाय वीतराग परिणित हुई उतने श्रास्रव—बन्ध नहीं हैं। जितने राग-द्रेष हो उतने श्रास्रव—

१०२ सोचमार्गे प्रकाशक की किरमें बन्स हैं। सह गुणस्थान वाले को निज्ञा हो और भीचे गुणस्थान वाला निविकस्य स्थान में हो तवापि सह गुणस्थान में तीन कपार्थी

का समाय है सौर सस्यन्त संवर-निजंदा है। किसी समय शिष्यको प्रायदिषय वे रहे हों—जनाहना वे रहे हों कि घरे! यह क्या किया? तथापि उस समय तीन कपायों का समाय है भीर चौथे गुरास्वान कामे को निविकस्य स्थान के समय भी तीन कपाय विद्य

मान हैं इस्तिये उसे सबर-निर्वास स्वय है भीर मालव-बन्ध विशेष हैं। शांति भीर करणा से उपवेश देते हैं कि भरे माई ! तुन्हें ऐसा भव प्राप्त पुष्ता, ऐसा मबसर मिला दो सब ऐसे दोवों को बोवें भपना सुभार कर !—इस प्रकार उपवेश देते समय भी मुनिको तीन कपायों का दो भमाव है ही भीर उतने प्रमाण में बण्य होता ही

नहीं। इसिन्ये पर द्रम्य का ज्ञान वह बस्य का कारण नहीं है वाथ का कारण दो मोह है। बितना मोह दूर हुआ उतना बस्यन नहीं है भीर बितना मोह है उतना बस्यन है। प्रदम — सदि ऐसा है तो निविकल्प अनुसव बसामें नय प्रमाण

प्रका — नाय एसा ह ता लावकरण अनुसव बसास गय प्रमाण निक्षेपादिका तथा बसन झानादिका भी विकस्प करनेका निषेम किया है उसका क्या कारण ?

बीतराममाथ सहित स्त्र-पर का ब्राह्स्य सो निर्विकस्य दशा उत्तर — वो बीव स्व्हीं विकर्षों में वर्ग रहते हैं और समेदक्य कर सामे सामान्य सहस्यान मही करते वर्गों ग्रेसा व्यवेश विकार्य

एक प्रवर्त भारमाका भनुभवन मही करते छन्हें ऐसा छपदेस विमा है कि-ने सब विकम्प बस्तु का निवचय करने के लिये कारण हैं किन्यु बस्तु का निवस्यय होने पर जनका कोई प्रयोजन नहीं रहता वसलिये उन विकल्पों को भी छोडकर ग्रभेदरूप एक ग्रात्मा का ग्रनुभव करना चाहिये, किन्तु उसके विचाररूप विकल्पों में ही फैसा रहना योग्य नहीं है। श्रीर वस्तु का निश्चय होने के पश्चात् भी ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यका ही चितवन बना रहे। वहाँ तो स्वद्रव्य श्रीर परद्रव्यका सामान्यरूप तथा विशेषरूप जानना होता है, किन्तु वह वीतरागता सहित होता है श्रीर उसीका नाम निविकल्पदशा है।

विकल्प श्राता है, किन्तु उसीमे धर्म मानकर रुका रहे तो मिथ्या हिट है। भेदके आश्रय से निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, इसलिये नय-प्रमाण-निक्षेप के विकल्प छुडाये हैं किन्तु उनका ज्ञान नही छुडाया। विकल्प को छोडकर ग्रभेद ग्रात्मा का भ्रनुभव कराने के लिये उपदेश है। यहाँ तो यह बतलानां है कि पर का ज्ञान बन्धका कारएा नहीं है किन्तु मोह ही वन्धका कारएा है। सम्यग्द्षिट धर्मात्माको त्रस्तु स्वभाव का श्रनुभव हुग्रा है, तथापि उसके निवि-कल्पदशा नित्यस्थायी नहीं रहती, उसे भी विकल्प तो श्राता है, किन्तु उससे कही मिथ्यात्व नहीं हो जाता निर्विकल्प प्रतीति होने के पश्चात् सामान्य द्रव्य मे ही उपयोग बना रहे ऐसा नही है। स्वद्रव्य-परद्रव्य सबको जानता है, किन्तु वहाँ जितना वीतरागभाव है उतनी तो निविकल्प दशा ही है। उपयोग भले ही निविकल्प न हो, किन्तु जितनी कषाय दूर होकर वीतराग भाव हुआ है उतनी निर्विकल्प दशा नित्यस्थायी है।

प्रश्न — द्रव्य — गुण — पर्याय, स्व-पर ग्रादि श्रनेक पदार्थीको जानने मे तो श्रनेक विकल्प हुए, तो वहाँ निर्विकल्प सज्ञा किस प्रकार सम्भव है ?

उत्तर — निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है।

मोध्रमार्थ प्रदाशक की किरसें सपस्य को विचार सहित हातृत्व होता है। उसका प्रमाव मामते से

108

बकता नहीं होतो इसिमये विचार तो रहता है। पुनरक यदि ऐसा कहा वाये कि-एक सामान्यका ही विवार रहता है विशेष का नहीं रहता, तो सामान्य का विचार तो ग्रंथिक कास तक नहीं रक्षता तथा विशेष की सपेक्षा के विना सामान्य का स्वरूप भासिए नहीं होता ।

महा निरुपमामासी जीव के समझ यह क्यन समकामा है। धनुमन में निर्विकरण उपयोग हो। उस समय ता पर द्रव्यका या मेद

भानका भी भ्रमाव होगा, भार वह तो जड़ता हुईं किन्तु भारमा के

का चितन नहीं होता किन्तु यहाँ चितनी बीतरागी परिवाद हुई है श्रमें निर्मिकस्य देशा कहा है। पुनश्य को विशेष को मानता ही नहीं है प्रचया विशेष के जामने को बन्धका कारण मानता है और धकेले शामान्य को ही मानता है उससे यहाँ कहते हैं कि विसेव के बिना शामान्य का निर्णय हो ही नहीं सकता । विशेष को बामना वह कहीं होय नहीं है। स्व भीर पर दोनों को तथा सामान्य भीर विशेष दोनों को सवाब बामे विना सम्यग्द्रात होता ही नहीं।

वह निश्चमाभासी चीव समयसार का बाबार नेकर कहता है क--धमयसार में ऐसा कहा है कि --

मावयेव मेदविद्यानमिदमध्यान पारया । तावचाबत्पराष्ट्यत्वा, ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

मर्थ - यह मेद विसाग तब तक निरन्तर माना चाहिये कि बन तक ज्ञाम पर से खुन्कर ज्ञानमें स्थिर हो। इसमिये मेद विज्ञान भूगों से परका बाव्रक मिट बाता है मात्र स्वयं भ्रयते की ही बानता रहेता है।

भ्रव वहाँ तो ऐसा कहा है कि-पहले स्व-परको एक जानता था, फिर दोनो को पृथक् जानने के लिये भेद विज्ञान को वही तक भाना योग्य है कि जहाँ तक ज्ञान पररूप को भिन्न जानकर ग्रपने स्वरूप मे ही निश्चित हो। उसके पश्चात् भेदविज्ञान करने का प्रयोजन नही रहता। परको पररूप श्रीर श्रापको श्रापरूप स्वय जानता ही रहता है। किन्तु यहाँ ऐसा नही है कि-पर द्रव्य को जानना ही मिट जाता है, क्यों कि पर द्रव्य को जानना ग्रीर स्व-द्रव्यके विशेषो को जाननेका नाम विकल्प नही है। तो किस-प्रकार है ? वह कहते हैं -- "राग-द्वेष वश होकर किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना तथा किसी ज्ञेयको जानते हुये उपयोग को छुडाना-इसप्रकार वारम्बार उपयोग को घुमाने का नाम विकल्प है। श्रीर 🔍 जहां वीतराग–रूप होकर जिसे जानता है उसे यथार्थ ही जानता है, मन्य-मन्य ज्ञेयको जानने के लिये उपयोग को नहीं घुमाता यहाँ निर्विकल्प दशा जानना।

पर का जानना छूट जाये श्रीर श्रकेले श्रात्मा को ही जानतां रहे उसका नाम कही मेदज्ञान नही है, किन्तु स्व-पर दोनो को जानने पर भी, स्व को स्व-रूप ही जाने श्रीर पर को पररूप ही जाने उसका नाम मेदज्ञान है। स्व-पर को एक रूप मानना वह मिध्यात्व है, किन्तु परको पररूप जानना तो यथार्थ ज्ञान है, वह कही दोष नहीं है। स्व-पर को जानने का ज्ञानका विकास हुआ वह बन्धका कारण नहीं है। पर को जानना ही मिट जाये—ऐसा नहीं है। स्व को स्व-रूप जानना श्रीर पर को पररूप जानना वह कही विकल्प या राग-द्रेष नहीं है, किन्तु राग-द्रेष पूर्वक जानना हो वहाँ विकल्प है। छ्यस्थ को पर को जानते समय विकल्प होता है वह तो राग-द्रेषके

माध्यमार्गे प्रकाशक की किरणें 105 कारण है किन्तु कहीं ज्ञानके कारण विकल्प नहीं है। इससिये जितने

राग द्वेप मिटे भीर बीवरागता हुई उतनी तो निविकस्प दक्षा है-ऐसा जानमा चाहिये । यहाँ उपयोग की धपेक्षा निविकस्पता की बात । नहीं है। मिष्यादृष्टि भीव पर्याय का हो विभार नहीं करता पर्याय में कितने राम द्वय हैं अनका विचार नहीं करता भीर उपयोग को

स्व में रक्षमे की निविष्ठा मामता है किन्तु खुदास्य का उपयोग मात्र स्वद्रम्प में स्थिर नहीं रहता और उपयोग का तो स्वपर को बानने का स्वभाव है। यह उपयोग बन्धनका कारण नही है किन्तु रागद्वय ही बन्धन का कारण है--ऐसा जानना चाहिये।

प्रकृत --- सुदास्य का उपयोग नानः अयों में स्वरूप मटकता है फिर वहाँ मिनिकस्पता किस प्रकार सम्भव है ? उत्तर -- जितने समय तक एक जानने क्य रहे इतने कास तक मिबिकस्पता नाम प्राप्त करता है। सिद्धान्त में स्थान का सञ्जल भी

ऐसा ही कहा है कि- ए पार्जितानिरोधी ध्यानम्' (मोक्षशास्त्र म ६ सूत्र २७) सर्पात्—एक का मुक्य चित्रकत हो सौर सन्प चित्रक्षम दके उसका नाम भ्यान है। सुत्र की सर्वार्य सिद्धि टीका मैं धो विशेष कहा है कि— यदि सर्वे चिठा रोकने का म्यान हो हो

भवेतनता हो जाये। भीर ऐसी भी विवशा है कि-संताम भपेका सै नाना झेर्यों का बानना भी होता है किन्तु अब तक नीतरागता

रहे समित् रागाविक द्वारा स्वयं छपयोग को न भटकाये तवतक निविकस्प दशा कहते हैं। उपयोग को स्व में खगाने के उपदेश का प्रयोजन 

स्बरूप में भगाने का उपवेश किसलिये दिया है ?

उत्तर — ग्रुभ – ग्रग्रुभ भावों के कारण रूप जो पर द्रव्य है उसमें उपयोग लगने से जिसे राग — द्रेष हो ग्राता है तथा स्वरूप चितवन करें तो राग द्रेष कम होता है, — ऐसे निचली दशावाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश हैं। जैसे — कोई स्त्री विकार भाव से किसी के घर जा रही हो, उसे रोका कि पराये घर न जा, ग्रपने घर में बैठी रह, किन्तु कोई स्त्री निविकार भाव से किसी के घर जाये ग्रौर यथा योग्य प्रवर्तन करें तो कोई दोष नहीं हैं। उसी प्रकार उपयोग — रूप परिणित राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों में प्रवर्तमान थी, उसे रोक कर कहा कि "पर द्रव्यों में न प्रवर्त, स्वरूप में मग्न रह," किन्तु जो उपयोग रूप परिणित वीतराग भाव से पर द्रव्यों को जानकर यथा योग्य प्रवर्तन करें उसे कोई दोष नहीं है।

गराघरादिक ऋद्धिघारी मुनि श्रन्तमुं हूर्त मे बारह श्रगो की स्वाध्याय उच्चार पूर्वक करें, तथापि वहां श्राकुलता नहीं है—उतने राग द्वेष नहीं है, श्रीर चौथे गुणस्थान वाला मौन घारण करके विचार में बैठा हो, तथापि वहां राग द्वेष विशेष हैं इसलिये श्राकुलता है। इसलिये पर द्रव्य कही राग द्वेष का कारण नहीं है। पर के ज्ञानका निषेध नहीं किया है, किन्तु पर के प्रति राग द्वेष का निषेध किया है—ऐसा जानना चाहिये।

# परद्रच्य रागद्वं ष का कारण नहीं है

जिसे अपने ज्ञानानन्द स्वभाव की खबर नहीं है तथापि अपने को ज्ञानी मानता है, तथा पर द्रव्य के ज्ञान को राग-द्वेष का कारण रे॰म सोश्चमार्ग प्रकाशक की किरयें सामकर वहाँ से उपयोग को छुड़ाना चाहता है वह सज्ञानी है।

शास्त्रव में झान कहीं राग द्वय का कारण नहीं वीवको को रागद्वेय होते हैं वे सपने सपराभ से होते हैं। गुणस्थान मार्गणा स्वामाधिको जानना वह सो झानकी निमसता का कारण है वह कहीं राग द्वय कारण महीं है। परद्रव्य कही रागद्वय का कारण नहीं है किंतु विसे रागद्वय हो साते हैं वह परद्रव्य को रागद्वय का निमित्त बनाता है।

प्रक्त — यदि ऐसा है तो महा मृति परिग्रहादि के जितवत का स्याग किसमिये करते हैं ?

उत्तर--- विश्व प्रकार विकार रहित स्त्री हुशीस के कारणस्य परवृह का स्थाग करती है उसी प्रकार बीतराग परिखित राग-इय के कारणस्य परवृह का स्थाग करती है। धौर जो स्थानकार के कारण स्व है है उसी प्रकार का राग महीं है उसी प्रकार को स्थाग महीं है उसी प्रकार को राग महीं है ऐसे पर गुड़ों में जाने का राग महीं है उसी प्रकार को राग महीं है। तब के कहते हैं कि--- विश्व प्रकार स्त्री प्रयोजन का तथा महीं है। तब के कहते हैं कि--- विश्व प्रकार स्त्री प्रयोजन का तकर स्वारा थोग्य महीं है उसी प्रकार परिशति का प्रयोजन का तकर एक तस्त्री को स्वारा करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन कुणस्वामायिक का विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन कुणस्वामायिक का विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन कुणस्वामायिक का विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन विश्व का विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन विचार करना तो योग्य है किन्तु विना प्रयोजन का कारण करना तो योग्य है किन्तु का करना तो योग्य है किन्तु का तो के कारण करनी विचार का तो तो है का तो प्रकार परिवारिक की मी वानती है।

## परद्रव्य का ज्ञातृत्व दोष नहीं है

मोक्ष पाहुड मे कहा है कि मुनियों के तो स्वभावका ही विशेष चितवन होता है । वे सघ—ि शिष्यादि परद्रव्य के चितवन मे विशेष नही रुकते । परद्रव्यो का विचार छोडकर ज्ञानानन्द ग्रात्माका ध्यान करना चाहिये--ऐसा शास्त्र मे कहा है, किन्तु उसका यह श्रर्थ नही है कि परद्रव्य का ज्ञान राग-द्वेष का कारण है। यहाँ निश्चयाभासी जीवके समक्ष यह कथन है। घर्मात्माको भी गुणस्थान, मार्गणास्थान कर्मों की प्रकृति भ्रादिका सूक्ष्म विचार भ्राता है, उसके बदले निश्चयाभासी कहता है कि हमे तो शुद्ध श्रात्माका ही श्रनुभव करना चाहिये ग्रौर विकल्प को रोकना चाहिये, किन्तु उसे ग्रपनी पर्यायके व्यवहार का विवेक नही है। निर्विकल्प घ्यान ग्रधिक समय नही रह सकता। गए। घरदेवको भी शुभ विकल्प तो भ्राता है भ्रीर दिव्य-ध्वित भी सूनते हैं। देव-गुरु की भक्ति, शास्त्र स्वाध्यायादि का भाव श्राये श्रीर ज्ञानका उपयोग उस श्रीर जाये, किन्तु उससे कही राग-द्वेष नही बढ जाते । तीर्थंकरादि को जाति स्मरण ज्ञान होता है ग्रीर पूर्वभव ज्ञात होते हैं, वहां भवोको जानना कही रागद्धेष का कारण नही है। ज्ञानका स्वभाव तो जानने का ही है, इसलिये वह सबको जानता है। ज्ञान किसे नही जानेगा ? ज्ञान करना कही द्वोष नहीं है। गुणस्थानादि को जानते समय शुभराग होता है, किन्तू वह तो भ्रपनी परिणति श्रभी वीतरागी नही हुई इसलिये है । शास्त्र में कहा है कि भावश्रुतज्ञानके भ्रवलम्बन पूर्वक शास्त्रो का भ्रभ्यास करना चाहिये। मुनिवर श्रागम चक्षुवाले हैं इसलिये श्रागमज्ञान द्वारा समस्त तत्त्वो को देखते हैं, इसलिय ज्ञान कर्मादि को जानता है वह दोष नहीं है।

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरयों

यहाँ ऐसा जानना कि—जिसप्रकार बीक्षवती स्त्री उद्यम करके तो विट पुरुष के स्थान में नहीं जाती किन्तु विवशता से जाना पढ़े भीर वहां कुसील सेवन न करे तो वह स्त्री बीक्षवती ही है उसी प्रकार बीतरागी परिणति उपाय करके तो रागादि के कारण रूप परद्रम्थों में नहीं सगती किन्तु स्वय ही उनका ज्ञान हो जाये भीर

110

सादि का परिषद् मुनिवर्गों के होता है किन्तु उसे वे बानते ही नहीं मात्र पपने स्वरूपका ही जाएरत रहता है—ऐसा मानना मिस्सा है। उसे वे बानते तो हैं, किन्तु रागादि नहीं करते। इस्त्रकार परावर्मों को बानने पर भी बोतराग मात्र होता है—ऐसा श्रक्कान करना बाहिये। बो एकांत ऐसा मानता है कि परावस्य को बानना रागद्व पका कारण है उसीके समझ यह स्पष्टीकरण किया है। इस्तर्य के ज्ञान का उपयोग स्वक्य में स्विक काम स्वरूपन नहीं रह सकता। किसी

वहाँ रागाविक न करे तो वह परिणति शुद्ध ही है। उसी प्रकार सी

कारण है उठाउँ पास के दूसका रिस्त नहीं रह एकता। किसी
प्रिमिक सामने देवाङ्गमा साकर लड़ी हो जाये सीर समेक प्रकार की
बेहासों हारा एन पुनि को उपवार्ग करती हो तो उसे पुनि देखें
हैं तथानि उन्हें रागद प नहीं होता स्थानिये कोई सपराम नहीं हैं
तथानि उन्हें रागद प नहीं होता स्थानिये कोई सपराम नहीं है
सोई सुरास वीव स्त्री को बानते हुए रागीद यो हो बाता है। देखों
स्त्री को तो योगों बानते हैं तथानि एक को रागद प नहीं होता
सीर दूसरे को होता है, इसनिये परहस्थको बानना कही रागद पका
कारण नहीं है।

पृथ्वी पूनतो है—ऐसा सोरु में कहा बाठा है वह निय्या है। सर्मी जीव सर्वेद्र के सागम से जानता है कि यह पृथ्वी स्थिप है सीप मूर्य घूमता है। घर्मी जीव श्रागम से श्रसंख्यात द्वीप-समुद्रादि की जानता है, वह कही रागद्वेप का कारण नहीं है।

मुनिराज घ्यान में लीन हो और सिंहनी श्रांकर खाने लगे, तो वहाँ मुनि को विकरप उठने पर वह समक्त में श्रा जाता है, किन्तु हो प नही होता। शरीर में रोग हो वह मुनि के स्थाल में श्रा जाता है, किन्तु उसमें उन्हें शरीर के प्रति राग नहीं होता। इमलिये यहाँ ऐमा मिद्ध करना है कि परद्रव्यकों जानने पर भी मुनिवरों को रागद्धे प श्रत्प ही होता है शौर सम्यक्तवी का चौथे गुग्रस्थान में स्व द्रव्य में उपयोग हो उस समय भी मुनि की श्रपेक्षा विशेष रागद्धे प है। इसलिये स्व द्रव्य में उपयोग हो या परद्रव्य में हो—उस पर से रागद्धे प का माप नहीं निकलता।

## श्रात्मा के श्रद्धा-ज्ञान-श्राचरण का श्रर्थ

प्रश्त —यदि ऐसा है तो, शास्त्र में किसलिये कहा है कि ग्रात्मा का श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरण ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है ?

उत्तर — ग्रनादिकालसे परत्रव्योमें ग्रपना श्रद्धान — ग्राच-रण था, उसे छुडाने के लिये वह उपदेश हैं। ग्रपने मे ग्रपना श्रद्धान — ग्राचरण होने पर तथा पर द्रव्य में रागद्धे पादि परि-णित करने का श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरण मिट जाने पर सम्यग्दर्शनादिक होते हैं, किंतुयदि परद्रव्यका परद्रव्यक्प श्रद्धानादि करनेसे सम्यग्दर्शनादि न होते हों तो केवली भगवान के भी उनका ग्रभाव हो। जहाँ पर-द्रव्यको चुरा ग्रोर निजद्रव्य को भला जानना है वहाँ तो रागद्धे प सहज ही हुग्रा, किन्तु जहाँ ग्रापको ग्रापरूप ग्रीर परको परक्ष्य यथार्थ जानता रहे वहाँ राग-द्धे प नहीं है, ग्रीर उसीप्रकार जव श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे तभी सम्यग्दर्शनादिक होते हैं — ऐसा जानना। ११२ सोक्सार्य प्रकाशक की किरमें
- अञ्चानी कीव को प्रनादिकास से धारमा के यदान झान भीर
प्राचरण नहीं है इससिये उसे भारमाकी श्रद्धा-झान-सावरण

करने का उपदेश दिया जाता है। तू परतस्य की एकाप्रता छोड़कर सपने मारमा की लखा कर सपने मारमा को जान धीर सपने मारमा

में एकाय हो --ऐसा उपवेश दिया है किन्तु उसका ऐसा बर्थ मही है कि परक्रम्य दोव कराता है । परक्रम्य बुरा है-ऐसा मामना ती मिष्यास्त है। प्रहिंसा बीरों का घम है इससिये जिसका शरीर हुए पृष्ठ होगा वही ब्राहिसा वर्सका पामन कर सकेगा—ऐसा बजानी मानते हैं किन्तु मार्च! बहिसा वर्म धरीर में रहता होमा मा भारमा में ? बीरता भारमा में है या शरीर में ? पूछ शरीर न हो दुबसाही दोक्या महिंसाका भाव नहीं होगा? शरीर के साव ग्रहिंसा का क्या सम्बन्ध है ? श्रहानी परद्रव्य से ही धर्म भागकर वहाँ दक बाते हैं किन्तु स्वत्रम्य की अद्धा-क्षान-रमणता नहीं करते चर्चासमे जनसे कहते हैं कि तू अपने भारमाकी श्रद्धा-क्षान-एकायता कर भौर परतस्य की अदा-सात-एकाप्रता स्रोड । परतस्य हुरे हैं-ऐसा नहीं है: परहर्मों को बुरा मामना तो इ व का श्रमिशाय हुआ। स्य को स्व-क्य भीर परको परक्य भयावत आनुना वह सम्यक्तकान है। यर को पर धौर स्व को स्व वातने में राय द्वय कहाँ सामा ? पर के कारण मुने लाम या हानि होते हैं---ऐसा माने ती बह रायद्वेत है। ध्रज्ञामी मानते हैं कि 'जैसा साथ ग्रम बैसा होवे मन किन्त ऐसा नहीं है। यस के परमाबा तो पूर्वक हैं और भाव मन हो बीब की पर्यांग है। परहत्त्व के कारण झारमा का भाव प्रमुखा रहे-ऐसा है ही नहीं।-इस प्रकार मेदविकान पूर्वक यपने भद्रात-क्षान-प्राचरण हों और परह्रम्य में रावह व परिणाम

करने के श्रद्वान-ज्ञान-ग्राचरण दूर हो तब सम्यग्दर्णनादि होते है। परद्रव्य-निमित्त मुभमे ग्रिकिचित्कर है—ऐसा वतलाने के लिये ग्रात्मा के श्रद्धादि ही सम्यग्दर्णनादि हैं, किन्तु परद्रव्यो को जानने से रागादि हो जाते हैं—ऐसा नही है। परद्रव्य के ज्ञान का निपेध नही है। पर में लाभ-हानि की बुद्धि करके रागादि करना वह मिथ्या श्रद्धानादि है जनका निपेध है। प्रवचनसार गाधा २४२ में ज्ञेय श्रीर ज्ञाता के स्वम्पकी यथावत् प्रतीति को मम्यग्दर्शन कहा है। यदि परद्रव्यका परद्रव्यक्त श्रद्धानादि करने से सम्यग्दर्शनादि न होते हो तो केवल-ज्ञानीके जनका ग्रभाव हो जाये।

परद्रव्यको बुरा तथा निजद्रव्य को भना जानना वह तो मिध्यात्व सिहन रागद्वे प सहज ही हुए। जगतमे कोई परद्रव्य — देव — गुरु — शास्त्र वाम्तवमे इण्ट हैं ग्रीर स्त्री — पुत्रादि ग्रनिष्ट हैं — ऐसा मानने वाला मिध्याहिष्ट है। ग्रापको ग्रापण्य ग्रीर परको पररूप यथार्थतया — इष्ट — ग्रानिष्ट बुद्धि रहित होकर जानता रहे वहाँ रागद्वे प नहीं है, ग्रीर उपीप्रकार श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करें तभी सम्यग्दर्शनादि होने हैं — ऐसा जानना। इमलिये विशेष क्या कहें राग से लाभ होता है — ऐसा जनवान। इमलिये विशेष क्या कहें राग से लाभ होता है — ऐसा जनवानमे — वस्तुस्वभाव मे है ही नही। जैसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वही सम्यग्दर्शन है, जैसे रागादि मिटाने की जानकारी हो वही सम्यग्द्रान है ग्रीर जैसे रागादि मिटानेका श्राचरण हो वही सम्यग्द्रान है ग्रीर वही मोक्षमार्ग है। — इसप्रकार निरुच्यनय के ग्राभाम सिहत एकान्त पक्षधारी जैनाभासो के मिध्यात्व का निरूपण किया।

# मात्र व्यवहारावलम्बी जैनाभासों का निरूपण

[ श्वस्त्रम इच्छा १३ इस्मार ता १२-२-१३ ] [ माज बाहरसे यात्री भाने के कारण मुस्मत निश्पय-स्थवहार के स्वरूप पर भ्याक्यान हुआ। जा । ]

सगमग साइ तीमधी वर्ष पूर्व यसीविषयणी मामके एक दवेता म्बर छपाध्याय हो गये हैं। छन्होंने विकपट' के शौरासी बोसों में

दिगम्बरों की दश्च सूमें निकामी हैं वे कहते हैं कि— दिगम्बर भीग नियमय पहले कहते हैं यह दिगम्बर की सूस है। किन्तु उनकी यह बाद मवार्थ नही है। राग-स्मवहार की समूतार्थ करके स्वमाय की भूतार्थ करना चाहिये । मैं ज्ञायक सन्चिवानस्य है ऐसा निर्णय करने पर रागविक धीर पर्यायबिक चढ जाती है। वे कहते हैं कि-"दिग म्बर पहले निवचय कहते हैं किन्तु होता चाहिये पहले व्यवहार किन्तु यह पुस है । सामान्य स्वमाद परिपुशा है उसकी श्रद्धा करना यह निरुष्य है। प्रपूर्णवधा में धूभ राग माता है किन्तु एसे जानना वह स्थवहार है। ज्ञानानन्द स्वभाव की हक्ति हुए विना रामकी

क्यबहार कहते बासा कीन है ? सम्बद्धान के बिना कीन निर्मय करेगा ? घारमा आयक है रागांवि मेरा सच्चा स्वरूप मही है --ऐसा भान क्षोने के पदकात् राम को व्यवहार कहते हैं। तिरुपय

सम्यग्ज्ञान विना स्यवहारनय होते ही नहीं।

मिध्यादृष्टि शुभरागसे लाभ मानता है; उसके शुभरागको व्यवहार नहीं कहते। मिथ्या श्रभिप्राय रहित होकर शुद्ध श्रात्माके श्रालम्बनसे सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र श्रोर शुवलध्यान।दि की पर्याय प्रगट होती है। छहो द्रव्य स्वतन्त्र हैं ऐसा प्रथम समभना चाहिये। श्रीर जीवमें होने वाली पर्याय क्षणिक है वह उत्पाद—व्ययरूप है। धर्म पर्याय में होता है किन्तु पर्याय के श्राश्रय से धर्म नहीं होता। सच्चे देव—गुरु— शास्त्रका शुभराग ग्राये उसके श्राधार से धर्म नहीं है। उसका भी श्राश्रय छोडकर शुद्ध स्वभाव के श्राश्रयसे धर्म प्रगट करे वह निश्चय है, इसलिये निश्चय प्रथम होता है। जिसे ऐसे निश्चयका भान हो ऐसे धर्मी जीव के शुभराग को व्यवहार कहते हैं। यशोविजयजी कहते हैं वह यथार्थ नहीं है। इसप्रकार व्यवहार पहले कहकर दो हजार वर्ष पहले श्वेताम्बर सम्प्रदाय की स्थापना हुई है।

सर्वज्ञकी वाणी मे ऐसा निश्चय-व्यवहारका स्वरूप श्राया है। वाणीके कर्ता भगवान नहीं हैं, किन्तु सहज ही वाणी निकलती है। यहाँ निश्चय-व्यवहार की बात वतलाना है।

यशोविजयजी कहते हैं कि-

निश्चयनय पहले कहै, पीछे ले व्यवहार; भाषाक्रम जाने नहीं, जैनमार्ग की सार।

—ऐसा कहकर वे दिगम्बर की भूल बतलाते हैं। पहले व्यवहार हो तो धर्म होता है यह बात मिध्या है। श्रात्मा धुद्ध चिदानन्द है ऐसी दृष्टि होने के परचात् जो राग हो श्रयवा पर्यायकी जो होनता है उसका बराबर ज्ञान करना वह व्यवहार नयका विषय है। चौथे

मायश्रतमान हमा हो उसे स्पबहार होता है। निस्थय की हिंह बिना

क्षिप्यको मिकका धौर भवग का राग द्वाता है इसलिये प्रयम व्यवहार माता है बीर स्थवहार से निव्यय प्रगट होता है ---ऐसा पद्मीविजयभी कहते हैं, किन्तु यह बात समार्थ नहीं है।

मदि ध्यवहार करते करते निश्चय धारमज्ञानगदि हो जायें ठी मुनिवत घार घनन्तवार प्रवक उपजामो पै निज घातमञ्जान विना

इसमिये व्यवहार विवस्पका धाध्यय छोड कर बास्माके सामाग्य स्बमावका धाश्रय स तब धर्म होता है । बिसमे सामान्य स्बमाब का ग्राध्य सेकर सम्यक्षांन प्रगट किया उसमे सब जान लिया। जो मुभ राग बाता है वह व्यवहार है और बात्माके ब्रवसम्बन से को बुढ़ता प्रयट होती है वह निश्चय है।--इमप्रकार दोनों होकर प्रमाण होता है। शिष्य धूमरायका सबसम्बन छोड़कर सुद्ध प्रात्मका साधम सेटा है भीर मन्तर प्रमाण ज्ञान होता है तब उसे नम साग्न होता है! निश्चय का ज्ञाम होने के पश्चात् रागकी व्यवद्वार नाम होता है। मय युतकानका भ्रम है। युतकान प्रमाण होनेसे पूर्व भ्यवहार नाग्न महीं होता । श्री कुन्दकुनदाचार्य कहते हैं कि--रायसे प्रथक और स्वर से एकरव धारमा है-एमी बात भीवों ने नहीं सुनी है। कर्म से राम होता है यह मान्यता सूसयूक्त है। कर्म तो पूचक बस्तु है। उससे राग मड़ी होता। यदि पर से भ्रमका कर्म से विकार होता हो तो भ्रमती

माचमार्ग प्रकाशक की किरवें

गुणस्याम में निरूप प्रयम होता है अर्पात जिसे आरमाका वर्म करना हो उसे धारमाकी हृष्टि प्रचम करना चाहिये। जिसे निवचय

पुण्यको स्पवह नहीं कहते।

सुका सेदान पायो ऐसा क्यों हमा रै

\*\*

पर्याय मे पुरुषार्थं करने का या व्यवहार का निषेध करने का श्रवसर नही रहता। रागका श्राश्रय छोडकर स्वभाव बुद्धि करे तो पूर्व के राग को भूतनैगमनय से साधन कहा जाता है।

पुनरच, यशोविजयजी कहते हैं ---

तातें सो मिध्यामती, जैनिक्रया परिहार; व्यवहारी सो समिकती, कहै भाष्य व्यवहार।

"तू निश्चय को प्रथम कहता है इसलिये मिथ्यामती है। दया, दानादि परिणामो की क्रिया जैन की है, उम क्रिया का तूने परिहार किया है।"—इसप्रकार दिगम्बर पर ग्राक्षेप करते हैं, किन्तु यह बात मिथ्या है।

"हम व्यवहार को सम्यक्त्वी कहते हैं ग्रीर व्यवहार के पश्चात् निश्चय ग्राता है।"—ऐसा यशोविजयजी कहते हैं, किन्तु वह भूल है, क्योकि निश्चय को जाने विना व्यवहार का ग्रारोप नहीं ग्राता। श्रीर यशोविजयजी कहते हैं —

> जो नय पहले परिणमे, सोई कहै हित होई, निश्चय क्यों धुरि परिणमे, सक्ष्म मित करि जोई।

वे कहते हैं कि "शिष्य सर्वज्ञकी श्रथवा गुरुकी वाणी प्रथम सुनता है, इसलिये व्यवहार पहले श्राता है, इससे वह हितकारी है। इसलिये हे दिगम्बरो । पहले व्यवहार श्राता है, सूक्ष्मदृष्टि से विचार करो।" किन्तु यह वात भूलयुक्त है। दिगम्बर सम्प्रदाय मे जन्म लेकर भी जो ऐसा मानते हैं कि व्यवहार से निक्चय प्रगट होता है

मोचमार्गं प्रकाशक की किएवें

वे भी व्येताम्बर असे ही हैं। प्रथम निव्चय प्रगट हो तो रामपर स्यवहारका धारोप भाता है। वस्तुस्यकप बदस महीं सकता।

एक समय में जो उत्पाद-स्थय होता है उसे गीएए करके, सामान्य झून स्वमाव की घोर जो हीत हुई वह मिद्दय है धीर परवात जो राग माता है वह स्थवहार है—ऐसा जामना से वर्ष रखंग है। यहले स्थवहार होना वाहिये—ऐसा कहने वाला भूत में है स्थोंकि स्थवहार घाया है निक्य के विना स्थवहार नहीं होता। सामान्य एकस्थ स्वमान का सबसन्यन करना वह बर्ग है धीर वहीं बन सामन का सबसन्यन करना वह बर्ग है धीर वहीं बन सामन का सामन

बड़-चेतन की पर्याय क्रमकद हैं बड़ भीर चेतनकी पर्याय जरूरी-सीभी महीं होती-ऐसा निर्मय

करते से परका कत् त्व सब बाता है। मैं पर में सेरफार नहीं कर सकता तथा सुमर्मे भी उटी-सीधी पर्याय नहीं होती इस्रांचये उस स्रोर की इटि स्नारकर इस्प्रहाटि करना बहु पर्मे हैं। सामान्यकी हाँड होने पर प्रमास निमित्ता पर की हाँड उन्ह नहीं। मैं बान स्वमानी हैं— ऐसा निस्प्र होने से पर की कर्ता हुद्ध बहुट पर्द सीर ब्राला-इडा हो गया। कमबद्ध पर्मय का निमय कही या इस्प्रहाटि कही—वह सब एक से हैं।

सब प्रवादों का परिस्तामन अमनत है। जिस कास बो पर्याय होना है वही होगी। पर्याय सद है भी प्रवचनतार नाथा १९ में यह बात स्पष्ट कही है। को पर्याय जिसकान होना है वह पारो-मीसे नहीं हो सकती। धारमा तथा प्रत्य पदाचों की पर्याय स्वयस्थित है। स्वय

सब कामते हैं। सबैकका निजय किस प्रकार होता है ? सपनी पर्माम

भ्रत्पज्ञ है भ्रत्पज्ञताके भ्राश्रयसे सर्वज्ञका निर्णय नहीं होगा। भ्रपना स्वभाव सर्वज्ञ है—ऐसे ज्ञानगुण में एकाग्र होनेपर सर्वज्ञ स्वभाव के भ्राश्रयसे निर्णय होता है। सर्वज्ञ भगवान भ्रात्मामें से हुए हैं। क्या सर्वज्ञताका उत्पाद, व्ययमें से होता है नहीं। रागमें से होता है नहीं। सर्वज्ञस्वभावके भ्राश्रयसे धर्मदशा प्रगट होती है।—इसप्रकार जो स्वभाव का भ्राश्रय लेता है उसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया है।

क्रमबद्ध पर्यायका निर्णय करनेवाला परका श्रकर्ता होता है। श्रीर, श्रपने मे पर्याय क्रमबद्ध होती है-ऐसा निर्णय करने से श्रक्रम स्वभाव का निर्णय होता है, तथा उसके श्राश्रय से सम्यग्दर्शन होता है।

स्वभावदृष्टि करना चारों अनुयोगों का तात्पर्य है

चारो अनुयोगो का तात्पर्य यह है कि निमित्तहिष्ट और राग-हिष्ट हटाकर स्वभावहिष्ट करना चाहिये, वही सम्यग्दर्शन और धर्म है। इसे वीतराग शासन कहते हैं, यह न्याय है। जैसी वस्तु की मर्यादा है उसी और ज्ञान को ले जाना उसे न्याय कहते हैं।

× × ×

[फाल्युन कृष्णा ३० बुक्रवार सा० १३-२-४३]

[ बाहर के षात्री द्याने से "मात्र व्यवहारावलम्बी जैनाभासो का निरूपरा" (पृष्ठ २१८) पर व्याख्यान प्रारम्भ हुए हैं।]

श्रव व्यवहाराभासी की बात करते हैं। निमित्तादिका ज्ञान कराने के लिये जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से कथन श्राते हैं। श्रात्मा ज्ञातादृष्टा है ऐसी जिसे दृष्टि हुई है उसके शुभरागको व्यवहार कहते हैं। श्रज्ञानी दया-दानादि को ही धर्मका साधन मानता है। देव-गुरु- १२० सोचुमार्ग मकाशक की किरसें साक्षकी सदा, पंच महाश्रक्त राग धौर शाखोंका ज्ञान प्रज्ञामी जीव ने सन्तरवार किया है किन्तु सन्तर में निरूपय-युद्धारम हम्म सामन

है उसकी हथ्टि उसने मही की। क्याय की मन्दराको स्था देव गुरू-साञ्चकी श्रद्धाको निमित्तसे साधन कहा जाता है किन्तु वह यथाश साधन महीं है। को क्यायकी मदतासे धम मानता है वह स्थवहारा

सासी मिच्याइष्टि है। बर्मका साधम तो कारवायरमारमा है-कारण शुद्धश्रीय है। त्रिकासी प्रृथ्यक्तिको कारणगुद्धश्रीय कहत हैं उसमेसे केवसप्तामापिकप कार्में होता है। केवसप्तान केवस स्थानस्थावि प्रगट होने की शक्ति प्रथम है। बर्समान पर्याय मे सथस स्थानहर रतन्त्रय में केवसप्तान प्रगट करने की शक्ति महीं है। में शुद्ध जिदानग्द हैं उसमे से सम्यग्नाम मानक्यी कार्य प्रगट होता है। शुद्धश्रीय कारस्थ प्रमारमा है उसमे से माजमार्ग स्रोर नोकक्यी काम प्रगट होता है।

केवसङ्गात केवसवर्षान धनन्त धानन्द तथा धनन्सवीर्धे कायपरमारमा है भ्रोर सुद्रजीव शांखकप कारस्यपरमारमा है। जिसकी इंग्टि कारस्य परमारमा पर नहीं है किन्तु स्पवहार पर है वह स्पवहारामासी मिस्पा इंग्टि है। दया-वानाविके परिणाम यथार्थ साथन नहीं हैं स्थार्थ

सामन तो परमणारिणामिकभाव है जिसे परकी प्रपेक्षा साग्नु गहीं होती । ग्रीटिमिकमाव जीवका स्वतन्त्र हैं। कमके कारण दया-दागावि ग्रायवा काम-कोशादि नहीं होते । धीषधमिक खायीपणियत्त साथिक ग्रीटिमिक ग्रीर परिणामिक—यह पर्विमें माव जीवक स्वतन्त्र है। कम ग्रावीयतन्त्र है। कमके मस्ति है इस्तिये धीटिमिकमाव है—पेशा नहीं है। धीदिमकमाव ग्राप्त कारण ग्राप्ती पर्याप्त में होता है। दया

दांग इत पूजादि भौदियकभाव है आसव है-बन्ध के कारण है।

श्रज्ञानी उन्हे धर्मका सच्चा साधन मानता है। श्रात्मा मे करण नाम की शक्ति है, उसका श्रवलम्बन ले तो सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र प्रगट होता है, श्रीर फिर उस मोक्षमार्ग का व्यय होकर मोक्षदशा प्रगट होती है। कारण-परमात्मा एकरूप सहश भगवान है, उसके श्रव-लम्बनसे निश्चय सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र पर्याय प्रगट होती है, उसमे सम्यग्दर्शन श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक श्रथवा क्षायिक होता है, ज्ञान श्रीर चारित्र क्षायोपशमिक भावरूप है।

विपरीत श्रभिप्राय रहित सात तत्वों की श्रद्धा सम्यग्दर्शन है। सात तत्व सातरूप कब रहते हैं ? कमं श्रजीवतत्व है, श्रपनी पर्याय में होने वाले राग द्वेष श्राश्रवतत्त्व हैं। कमं से श्राश्रव का होना माने तो साततत्त्व नहीं रहते। श्रजीव से श्राश्रव माने, कमं के उदय से विकार माने उसने श्रजीव श्रोर श्राश्रव को एक माना है। यहाँ भाव श्राश्रव की बात है। द्रव्याश्रव, द्रव्यपुण्य-पाप, द्रव्यवन्घ, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष श्रादि श्रजीवतत्व में श्रा जाते हैं। एक समय की पर्याय में होने वाले रागद्धेषभाव श्राश्रवतत्व हैं। जो कमंसे विकार मानता है उसने विकार को—श्राश्रव को स्वय नहीं माना, इसलिये सात तत्व नहीं रहते। श्रजीव से श्राश्रव माननेवाला व्यवहाराभास में जाता है। श्राश्रव से घमं माने तो भी भूल है। सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र सवर निर्जरा में श्राते हैं।

## सामान्य-विशेष दोनों निरपेच

श्रीर सामान्यसे विशेष होता है-ऐसा भी यहाँ नहीं कहना है। सामान्य श्रीर विशेषको प्रथम निरपेक्ष स्वीकार न करे तो एक-दूसरे

मोचमार्ग प्रकाशक की किरयाँ

198

की हानि होती है। स्वयं सिद्ध म हों तो दोनोंका नास होता है। समन्त्रमद्राचार्य इत बाप्समीमोसमें यह बात माती है।

भीव है सबर है मिजरा है—सब हैं। उनमें भीव सामान्य में माता है, घोर साझन वस संवर निर्मरा मोश—यह पौच पर्यामें हैं मचवा विशेष हैं। इसप्रकार सामान्य घोर विशेष भी स्वतन निरोक्त मानना चाहिये।

प्रथम बातों तस्वोंको निर्देश जानमा चाहिये। सजीव की पर्याय स्वीवते हैं सास्त्र सजीवते नहीं है। तस्त्र वस्तु है सवस्तु नहीं। पर्याय स्वीवते हैं सास्त्र स्वीवते नहीं है। एक पर्यायम स्वायम स्वत्तु है। एक पर्यायम साम्य स्वीवत्त्र नाहित है। एक प्रायम पर्यायम साम्य स्वीवत्त्र नाहित है। एक सास्त्र पर्यायम नाहित है। नयों तस्त्रों में पुक्त पृषक माने वह स्ववहारामांत्री मिस्पायदि है। सास्त्र तो विकारी तस्त्र है उत्तरे संबद्ध स्वायम साम्य साम्य

भाववंग भौतियक्षमान है। सवर-निवंश सपूर्ण सुद्ध पर्याय है मोक्ष पूर्ण खुद्ध पर्याय है। बीवतत्त्व परम पारिणामिक मावर्गे साता है। पुरुतमें पारिणामिक तवा भौतियकमाव दो कहे हैं। कारण

साता है। पुरानम पारणामक तथा भावायक मात्र व नह है। कारण पुरावीय-कारणपरमारमा है यह भीवतरण है। सात की मिरवेशता मिसित करने के परणाय सापेशता लायू होती है। स्वय-निवरंत कहाँ से साती है। संवय-निवरंत की पर्याय पहले नहीं भी तो वह कहाँ से साती है। हम्म स्वभावमें से साती है यह सापेश कवन है। श्रीर विकार कहाँ से श्राता है ? स्वभावका ग्राश्रय छोडकर निमित्त का श्राश्रय करता है उसे विकार होता है, यह भी सापेक्ष कथन है। निश्चय मोक्षमार्ग सवर-निर्जरामे श्राता है।

तीन कालके जितने समय हैं उतनी चारित्र गुणकी पर्यायें हैं। धर्मी जीवको ग्रुभराग लाने की भी भावना नही है। ज्ञानकी मति, श्रुत, भ्रविच, मन पर्यय भ्रीर केवल—ऐसी पाँच पर्याये हैं। केवल-ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। ज्ञान गुराकी स्थिति त्रिकाल है, किन्तु केवलज्ञान पर्याय दूसरे समय नही रहती। यह दूसरी बात है कि ज्यो की त्यो सहश रहे, किन्तु पूर्व पर्याय बाद की पर्याय के समय नही रहती। उसीप्रकार श्रद्धागुण त्रिकाल है, उसकी मिथ्यादर्शन पर्याय है, वह कर्मके कारण नहीं है। वह पर्याय सत् है। पूर्व की मिथ्याश्रद्धाका व्यय, नवीन मिथ्याश्रद्धाका उत्पाद ग्रीर श्रद्धागुरा ध्रव है। इसप्रकार तीनो सत् हैं। ऐसे स्वतत्र सत् को जो नही मानता भीर कर्मसे परिणाम माने तथा रागसे धर्म माने वह व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। ब्रात्माका मान होने से मिथ्यादर्शनका व्यय होकर, सम्यग्दर्शनका उत्पाद होता है श्रीर श्रद्धागुण स्वायी रहता है। जो नवतत्त्वो को स्वतत्र नही मानता उसे मिध्यादर्शनको पर्याय होती है श्रीर जो नवतत्त्वोको स्वतत्र मानकर स्वोन्युख होता है उसे सम्यग्दर्शनकी पर्याय प्रगट होती है।

भ्रव चारित्रकी बात । कर्मके उदयके कारए भात्मामे कुछ नहीं होता । कर्मके कारण कोई प्रभाव भ्रथवा विलक्षणता नहीं होती । चारित्रकी विकारी भ्रथवा भ्रविकारी पर्याय स्वतंत्र होती है । नव पदार्थोंको स्वतंत्र मानना चाहिये। शुद्धजीवकी प्रतीति होने के पश्चात्

मोचमार्गं प्रकाशक की किरमें

१२४

सामकको शुभराग माता है। कर्मकी वर्षाय कममें है कमके उदयके कारण राग नहीं होता। मझानी जीवकी दृष्टि संयोग पर सौर कर्म पर है इस्तिमें यह ऐसी भावना नहीं कर सकता कि सास्त्रव से सारमा पूचक है। परसे प्रपान भाग हुरा मानना सोड़कर पराध्य सोड़कर सायकका माध्य करता है तह निष्मास्यका माध्र हो जाता है। बिसे ऐसा मान नहीं है वह स्वय्वारामाती है। विकारसे नियंकारी भर्म प्राप्ट होता है—ऐसा माने वह स्ववहारामाती है। विकारसे नियंकारी भर्म प्राप्ट होता है—ऐसा माने वह स्ववहारामाती है।

वर्मी जीव समस्ता है कि खदा ग्रुण निर्मेस हुमा है किन्तु चारित्र ग्रुण पूर्ण निर्मेस नहीं हुमा । यदि अदाके साम चारित्र तथा समस्त ग्रुण पुरन्त ही पूर्ण निमस हो बार्में तो सामक्रवता मीर सिद्य में मन्तर महीं एहता। मारमाका मान भीर मीनता हुई है एसे मूज क्यावान निव कारणपरमारमा है भीर सिग्त क्यावान निव कारणपरमारमा है भीर सिग्त क्यावान किन्न कारणपरमारमा है भीर सिग्त के महीं माता मात्र में मिल्त में से महीं माता मात्र में मिल्त में से मी मही भादा। संवर-निर्वर्ग में से मी मही भादा। संवर-निर्वर्ग में से मी मही भादा। संवर-निर्वर्ग मान्त में महीं माता मंत्र स्वमें से पूर्ण मिमेस पर्याप है किन्त कारणपरमारमा से से केवसज्ञान प्रमुद्ध होता है।

धासबये संबर-निजंदा नहीं है। और कोई संबर-धिजंदाको भी स्वतंत्र खिद्ध करके हम्मके धाश्रमये वह प्रमट-होती है--ऐस सापेश निर्णय करे किन्तु ऐसा माने कि निमित्त धाये तब पर्याय प्रमट होती है तो क्या मिमित्त धन्यवस्थित है? धवका पर्याय धनिरिक्त है? घषुक निमित्त धाये तब समुक पर्याय प्रगटे तो ग्रनिश्चितता हो जाये। ऐसा होने से सारी पर्यायें ग्रनिश्चित् हो जायेगी। मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। प्रथम "है" ऐसा निर्णय करो, फिर यह निर्णय होता है कि वह किसकी है। स्वतंत्र ग्रस्ति सिद्ध किये विना सापेक्षता लागू नहीं होती। मोक्ष है ऐसा निर्णय करने के पश्चात् ऐसी सापेक्षता लागू होती है कि वह जीवकी पूर्ण शुद्ध पर्याय है। सवर-निर्जरा है ऐसा निरपेक्ष निर्णय करने के पश्चात् ऐसी सापेक्षता लागू होती है कि वह जीवकी श्रपूर्ण निर्मल पर्याय है।

श्री प्रवचनसारमे कहा है कि व्यय व्ययसे है, उत्पाद उत्पादसे है, ध्रुव ध्रुव से है—इसप्रकार तीनो श्रश निरपेक्ष हैं। व्यय उत्पाद से नही है, उत्पाद व्ययसे नहीं है श्रीर घ्रोव्य उत्पाद—व्ययसे नहीं है। तीनो एक ही समय हैं। व्ययमे उत्पाद—घ्रुवका श्रभाव, उत्पादमे व्यय-घ्रुवका श्रभाव श्रीर घ्रुवमे उत्पाद—व्ययका श्रभाव है।—इसप्रकार तीनो श्रश सत् सिद्ध किये हैं। वस्त्रमे वस्त्रत्व को सिद्ध करनेवाली श्रस्ति नास्ति श्रादि परम्परा विरुद्ध दो शक्तियो का प्रकाशित होना सो श्रनेकान्त है। उत्पाद उत्पादसे है, किन्तु व्यय से नहीं है। श्रास्रव श्रास्रवसे है किन्तु श्रजीवसे नहीं है। श्रास्रव विशेष है, वह विशेषसे है श्रीर जीव सामान्यसे नहीं है। सवर सवर से है, जीवसे नहीं है। सवर सवर से है, जीवसे नहीं है। सवरसे निर्जरा नहीं है। मोक्स मोक्ससे है श्रीर

सामान्यसे विशेष मानें तो दोनोकी हानि ही आती है। सामान्य भी है श्रीर विशेष भी है, उसमे किसकी श्रपेक्षा ? दोनो निरपेक्ष हैं। उसमें किसी की श्रपेक्षा नहीं है। श्रीर उत्पाद, व्यय, ध्रव-तीन

निजंरा से नही है—इसप्रकार सातो तत्त्व पृथक् पृथक् सिद्ध होने के

परचात् सापेक्षता लागू होती है।

×

×

की मंपेदाा रखें तो जब नहीं रहते। छह हम्म परस्पर विश्वीकी मंपेद्या रखें तो छह नहीं रहते। उत्पादके क्यम माने तो स्मय शिख नहीं होता। स्मय न हो तो उत्पाद नहीं होता एसा सापेदातावामा क्षमन वादमें माता है। विकारी पर्योग हो या श्रविकारी—प्रत्येक पर्याव मिरपेदा है।

×

भंग किसी की मपेक्षा रखें तो तीम नहीं रहते। मब पदार्थोमें विसी

[कास्त्रन पुस्ता २ रिनरार ता ११-२-१६] मुख पूर्व कासीन पण्डित यथार्थ होट माने थे। यो बनारधी दासकी पे- कामण्डली पे- टोडरममधी शेसतरामकी शेशकवाणी प्रार्टकाल हो। जनहीं सक्तरी हाल्या की स्थाप करना है जनहीं

साद यबाय थे। उनकी सम्मी हृष्टिका को बिरोध करता है वह स्थव हारामासी मिस्माहृष्टि है। गुद्ध सारमा सम्यम्धांन पर्यायका उत्पादक है। निमित्त राग था पर्यायमें से सम्यग्दस्य नहीं साता। भीर सम्यादर्शन-ज्ञाय-वारित्र पर्याय है। गयीक पर्याय उत्पाद होती है बह तुज नहीं हैं, गुलुका उत्पाद नहीं होता। सदाकी विपरीत पर्याय का मास होकद सविपरीत पर्यायका उत्पाद होता है वह कहाति होता है। सम्बग्धसंसपर्याय सुद्ध है यह कहा है साती है।—निमित्त राग या पर्यायमें से नहीं साती हम्य स्वभावमें से माती है।

यज्ञानी बीच धर्मके सर्वे धंग प्रत्यपा क्य होकर मिष्याभावको प्राप्त होता है। यहाँ ऐसा जानमा किदया वाम याभादिके मावसे पुष्य बच होता है। पुष्पको स्रोक्टर पापमहत्ति नहीं करना है। वस सपेसा से पुण्या निर्धे नहीं है किन्तु वो चीव प्राप्ताको हृष्टि नहीं करना स्रोद बया-बानादिये धर्म मानदा है वह मिष्यावरिट है। थैलोमे चिरायता रखकर ऊपर मिसरी नाम लिखे तो चिरायता मिसरी नहीं हो जाता। उसीप्रकार श्रन्तरमें जैन धर्म प्रगट नहीं हुग्रा, श्रीर वाह्यमें जैन नाम धारण कर ले तो जैन नहीं होता। श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रादि समर्थ मुनिवरों ने यथार्थ प्रकाश किया है कि—जो व्यवहारसे सतुष्ट होता है श्रीर कपायमन्दतासे धर्म मानता है, तथा "मै ज्ञायक हूँ, पुण्य-पाप रहित हूँ"—ऐसी निश्चयदृष्टि नहीं करता श्रीर उद्यमी नहीं होता, वह व्यवहाराभासी मिध्यादृष्टि है।

नवतत्त्वोमे चारित्र सवर-निर्जरामे भाता है। श्रज्ञानी भिक्ति,
पूजामे सतोष मानता है। लाखो रुपये मन्दिरमे देने से भी धर्म नही
होता। रुपयोका श्राना-जाना तो जडकी किया है श्रोर कषायकी
मन्दता करे तो पुण्य है। पुण्य से रहित श्रात्माकी श्रद्धा करे तो धर्म
है। श्रज्ञानी जीवने सत्यमागंके सम्बन्धमे प्रयत्न नही किया है।
श्रात्मा ज्ञानानन्द है, पुण्य मेरा स्त्ररूप नही है, पुण्यभाव श्रपराध्य
है। ध्रुवस्वभाव निर्दोष है, जो उसकी रुचि नहीं करता वह व्यवहाराभासी है।

वर्तमानमे भगवान श्री सीमघर स्वामी श्री दिव्य वाणी द्वारा यही बात कहते हैं। श्रज्ञानी जीव सच्चे मोक्समागंमे छद्यमी नही है। श्रात्मा शुद्ध निविकल्प है ऐसी दृष्टि, ज्ञान श्रीर स्थिरता नहीं की है श्रीर व्यवहारमे धर्म मान लिया है वैसे जीवको मोक्समागं सन्मुख करने के लिये उसकी शुभराग रूप मिथ्या प्रवृत्ति—जिसमें धर्म मानते हैं उसका निषेध करते हैं। श्रात्माका भान नहीं है श्रीर शुभसे धर्म मानकर सतुष्ट होता है इसलिये उसकी प्रवृत्ति मिथ्या है। निश्चयके भान बिना व्यवहार व्यवहार भी नहीं रहता। हमारा श्राह्मय ऐसा

१२८ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरवें

नहीं है कि श्रुम छोड़कर प्रशुम करो प्रगर तुम देखा करोगे तो तुम्हारा हुरा होगा किन्तु यमार्थ कहा करोगे तो इत्याण होगा। प्रारमाका जिकासी क्याब गुद्ध है देशी स्वार्थ छद्धा करोगे तो तुम्हारा मत्ता होगा। पुष्प छोड़कर पापनें कागेगे तो समा नहीं होगा घोर पुष्प को घनें माकोगे तो यो समा नहीं होगा। स्वमान

की वृष्टिमें बर्म है।
''बारमञ्ज्ञान्ति सम रोग नहिं, सब्गुरु गैदा सुज्ञानः
गुरु बाह्या सम पथ्य नहिं, औपध विधार च्यान।''

पुष्पसे भीर परसे कश्याण होगा यह महान फ्रांति है। सरीर का रोग पुष्पसे मिट जाता है किन्तु वह सक्का रोग नहीं है। पिदानन्य भारमार्ने विकार होता है उस विकारसे कश्याण होया ऐसी माम्यता वह महान रोग है वह स्थ-रोग है सुस्तिये स्थार्य

बायेगा उसमें वैद्यका रोप नही है। उसीप्रकार कोई संसारी बीव पुष्पक्त धर्मका निवेध सुनकर वर्ध-सावन छोड़ देवा धीर विषय कवायमें प्रवर्धन वरेगा तो नरकावि हु तो को प्राप्त होगा । धारमा में होनेवासी सम्यप्यर्धन-बान-बारिजयसा धारमाको सामवारी है।

कवायमें प्रवर्शन वरिया तो नरकादि हु वो को प्राप्त होगा ! भारमा में होनेवासी सम्पन्दर्शन-बाग-वारिक्यका धारमाको सामवारी हैं । पूच्य-परिशाम निम्नु नहें भोदमार्गको सामकर्ती गही हैं वस्के कारण हैं उनसे क्यम-नारणका धन्त नहीं भारता । गुद्ध पिरानस्य की इष्टिके विना समनही होता । पूच्यको निमु स सौप्रमि कहा है। पर्यायमे पुण्य होता है वह विपरीत परिणाम है, उससे श्रात्माको लाभ नही होता, क्योंकि पुण्यसे घर्मरूपी गुण नही होता।

पुण्यसे स्वर्ग प्राप्त करके सीमघर भगवानके पास जायेगे,--ऐसा मानने वाले की दृष्टि सयोग पर है, वहाँ जाकर भी वही बुद्धि रखने वाला है। शुद्ध चिदानन्द की दुष्टि नहीं की इसलिये समवशरण में जाने पर भी भगवानकी वाग्गीका रहस्य नहीं समभा। पुण्य छुडा-कर पाप करानेका श्रभिप्राय नहीं है। श्रज्ञानी पुण्यसे धर्म मानता है इसलिये पुण्यका घर्मके कारगारूपसे निषेध किया है। कोई निपरीत समभे तो उसमे उपदेशकका दोप नही है। उपदेशकका अभिप्राय सच्ची श्रद्धा कराके ग्रसत् श्रद्धा, ग्रसत् ज्ञान ग्रीर ग्रसत् श्राचरण छुडानेका है। सम्यग्दर्शनके बिना बाह्य-चारित्र ग्ररण्यरोदनके समान है, उससे जन्म-मरणका नाश नही होगा। श्रात्मा ज्ञायक चिदानन्द है, पर्याय मे पुण्य-पापके परिणाम होते हैं वे व्यर्थ हैं---ग्रनावश्यक है, उनसे रहित भ्रात्माकी दृष्टि न करे तो धर्म नही होता। उपदेश देनेवाले का ग्रभिप्राय भ्रसत्य श्रद्धा छुडाकर मोक्षमार्गमें लगाने का है । यात्रा श्रीर दया–दानादिके परिगाम छुडाकर व्यापारादि के पापभाव करानेका श्रभिप्राय नहीं है, किन्तु श्रज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि दया-दान करते-करते धर्म होगा, उसकी धसत्य श्रद्धा का निषेघ कराते हैं।

श्रात्माके भान बिना व्यवहार सच्चा नही है। निश्चयस्वभाव श्रादरणीय है श्रीर व्यवहार जानने योग्य है, व्यवहार श्रादरणीय नहीं है। हमारा तो मोक्षमार्ग में लगाने का श्रभिप्राय है श्रीर ऐसे श्रभिप्राय से ही यहाँ निरूपण करते हैं।

मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें

×

830

सबर नहीं है भीर बाधामें जैन नाम भारण कर रखे हो कहीं जैन कुल में अन्म लेने से जीन नहीं हो भावा। उसे शैनदर्शन की सबर महीं है किन्तु वह भएने को कुसकम से भौनी हुमा मानता है किन्तु बास्तव में तो धारमा ज्ञानातस्य है ---इसप्रकार पहिचान कर पर्याम में होने वासे विकार को द्रव्यवृष्टि द्वारा नाग्न करे वह कीन है। हमारे बापदादा जीन थे इसलिये हम भी जीन हैं-ऐसा कोई वहें सी बहु सच्चा जैनी नहीं है। चन्तद व्टि से ही जैनी हुदा बाता है।

पुनमा कोई भीव तो कुसकम द्वारा ही अनी है। मन्तर्जन की

×

[फास्तुन धुवना ३ सीमबार ता १६-२-४३] इस्लक्ष्म से घर्मनहीं हाता

विगम्बर जैन होने पर भी व्यवहारामास को माननेवाले कीय एकान्त भिष्मावृष्टि हैं। यहाँ कोई जीव तो कुसकम द्वारा ही जीन हैं किस्तू शैनधमका स्वरुप नहीं जानते । वे ऐसा मानते हैं कि हम सो कुस परम्परासे जीन हैं। विसप्तकार ग्रन्यमसी वेदान्सी मुससमान मादि कुलकमसे वर्तते हैं उसीप्रकार यह भी वर्तते हैं। सदि कुल परम्पराधे धम हो तो मुसलमान बादि सभी घर्मारमा सिद्ध होते हैं त्र किर जैनधर्मकी विशिष्टता क्या ? कहा ह कि ---

स्रायम्म रायणीः णायं ण इसकम्म कायायि ।

कि प्रण विस्रोयपहणी जिस्रद्रभग्मादिगारिम ॥

सोकमें एसी राजनीति है कि कुसकम द्वारा कभी भी स्थाय गई। होता। जिलका कुल भोर हुउसे घारी के मामझै में पकड़ते हैं ही वह! कुसक्रम जानकर छोड़ नहीं देते किन्तु दण्ड ही देते हैं। तो फिर सवंज्ञ भगवानके धर्म-श्रिधकारमे क्या कुलक्रमानुसार न्याय सभव है ? जैन कुलमे जन्म लेकर जो जैनधर्मकी परीक्षा नही करता वह व्यवहाराभासी है। जैनधर्ममे परीक्षा करना चाहिये। पिता निर्धन हो श्रीर स्वय घनवान हो जाये तो पिता निर्धन था इसलिये धन को छोड नही देता। जब व्यवहार में कुल का प्रयोजन नही है, तो फिर धर्म में कुलका प्रयोजन कैसा ? पिता नरक मे जाता है श्रीर पुत्र मोक्ष मे, तो कुल की परम्परा किस प्रकार रही ? कुलक्रम की परम्परा हो तो पिताके पीछे पुत्रको भी नरक मे जाना पडेगा, किन्तु ऐसा नही होता, इसलिये धर्म में कुलक्रम की श्रावश्यकता नहीं है।

श्रव्टसहस्री मे कहा है कि जीवको परीक्षाप्रधानी होना चाहिये। श्रकेले श्राज्ञाप्रधानीपने द्वारा नहीं चल सकता। श्रनेक लोग कहते हैं कि निमित्त से धर्म होना है, व्यवहार से धर्म होता है, इसलिये हम मानते हैं, किन्तु ऐसा नहीं चल सकता, परीक्षा करना चाहिये।

पुनश्च, जो शास्त्रोंके प्रन्य-विपरीत श्रथं लिखते हैं वे पापी है। दिगम्बर शास्त्रके नामसे देवीकी पूजा करना, क्षेत्रपाल की पूजा करना वह विपरीत प्रवृत्ति है। पापी पुरुषों ने कुदेव की प्ररूपणा की है। जिसे श्रात्माका भान नहीं है शौर उद्देशिक श्राहार लेता है, मुनिके लिये ही पानी गर्म करना, केला, मोसम्बी श्रादि लाना यह न्याय नहीं है। श्राहार देने श्रौर लेने वाले दोनों की भूल हैं। ऐसा उद्देशिक श्राहार लेने पर भी जो मुनिपना मानता है वह मिण्यादृिट है। श्रज्ञानियों ने ऐसी प्रवृत्ति चलाई है। निग्रंथ मुनि को सहज नग्नदशा होती है, वे निर्दोष श्राहार लेते हैं। प्राण चले जाये किन्तु दोषयुक्त श्राहार न ले-ऐसी मुनि की रीति है, तथािप मुनिका स्वरूप

मोचमार्ग प्रकाशक की किरयें

111

विध्य-कवाय पोषणादिकप विपरीत प्रवृत्ति वसाई हो उसे छोड़ देना चाहिये। दिमम्बर जीनधर्म में बन्म सेमें पर भी कृदेव कृतुर की माम्यता चलाई हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। व्यवहार से धर्म मनाया हो तो वह कृष्म है वह मान्यता छोड़कर विजयालानुसार

न समर्के भौर उद्देशिक बाहार में वे सच्चे गुरु नहीं हैं। इसप्रकार

प्रवर्तना योग्य है। प्रस्त –हमारी विधम्बर-परम्परा इसीप्रकार वसरी हो तो क्या करें? पोवर्षे पविकार में रवेतान्वर प्रीर स्थामकवासी की बात था वृक्ती है यहाँ तो दिगम्बर सम्प्रदाय की बात करते हैं। हमें कृत परम्परा सोक्कर तथीन मार्ग में प्रवर्तना योग्य नहीं है।

समाधान — धपनी बृद्धिसे नवीन मार्ग में प्रवर्तन करे तो वह योग्य महीं है किन्तु को यमार्थ वस्तुस्वरूपका निरूपश करे वह मबीन मार्ग नहीं है। स्वमावसे धर्म है भीर रागसे धर्म नहीं है—ऐसा समझता पाहिये।

समकता चाह्य ।
रहुक्त रीति सदा चित्त साई, प्राण चाहि यै वयन न आई
ऐसा सम्यमत में कहते हैं। इसीप्रकार 'कीमधर्म रीति सदा चित्र
साई प्राण चाहि यें धर्म म चाहें!—ऐसा समझता चाहिये।
सी कुन्यकुत्यादि साचारों ने जीनधर्मका कीसा स्वक्य कहा है वह
सब्बार्य है।

पनार्ष है।

केवली मगवान को रोग उपसर्थ शुष्प कवलाहारादि मानें
क्रमिक उपयोग मानें वहन सिंहत प्रृत्तिपता स्वाचा श्री को केवलज्ञान मानें वह योग्य नहीं है। शेसा शास्त्रमें निका है उसे खाककर कोई गारी पृथ्य कुछ दूसरा हो कहे तो वह योग्य नहीं है। सर्वक्रभी राखी प्रयुक्तर पृथ्यवन्त सुत्रवस्ति सादि सामार्थीनै पट्कन्यायम की रचना की है, उसमे फेरफार करना योग्य नहीं है। लिखनेमे लेखक की कोई भूल रह गई हो तो सुघारी जा सकती है, किन्तु प्रयोजन-भूत बात में श्राचार्यों को कोई भूल नहीं है। द्रव्य-स्त्री को कभी छट्टा गुएएस्थान नहीं श्राता, तथापि उससे विरुद्ध कहे श्रीर फेरफार करे वह पापी है।

द्रव्य सग्रह मे मार्गणा की बात श्राती है, वह जीव की भाव-मार्गणा है, द्रव्यमार्गणा की बात नहीं है। जीव किस गित श्रादि में है उसे खोजने की भावमार्गणा की बात है, तथापि उससे विरुद्ध मानना मिथ्याप्रवृत्ति है। पुरातन जैन शास्त्र, धवल, महाधवल, समय-सारादि के श्रनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। वह नवीन मार्ग नहीं है। परम्परा सत्य का बराबर निर्णय करना चाहिये।

कुल परम्परा की बात चली ग्रा रही है इसलिये नहीं, किन्तु सर्वज्ञ कहते हैं ग्रीर तदनुसार सत्य है इसलिये ग्रगीकार करना चाहिये। कृल का ग्राग्रह नहीं रखना चाहिये। जिनग्राज्ञा कृल-परम्परा विरुद्ध हो तो कृलपरम्परा को छोड़ देना चाहिये। जो कृल के भय से करता है उसके घमंबुद्धि नहीं है। लग्नादि में कृलक्रम का विचार करना चाहिये किन्तु घमं में कृल परम्परानुसार चलना योग्य नहीं है। घमं की परीक्षा करनी चाहिये। घरके बड़े बूढ़े कहते हैं इसलिये घमं का पालन करना चाहिये, यह ठीक नहीं है। मिट्टी का बतंन लेने जाता है वह भी ठोक बजाकर लेता है, उसीप्रकार घमं की परीक्षा करनी चाहिये।

#### मात्र श्राज्ञानुसारी सच्चे जैन नहीं हैं

जो कुलकमानुसार चलता है वह व्यवहाराभासी है। यह बात कही जा चुकी है। श्रव दूसरी बात कहते हैं -कोई श्राज्ञानुसारी जैन १२४ सोचमार्ग प्रकाशक की किरजें

हैं। वे चाक्सें बसी साजा है वैसा ही मानते हैं किन्तु स्वयं साजा की परीक्षा नहीं करते। सब मतानुवायी पपने—प्रपत्ते बर्म की साजा मानते हैं तो सबको कमं मानता चाहिये किन्तु ऐसा नहीं है। निर्णय करके ही धर्म को मानता निर्देश किन्तु के कपन मानसे नहीं किन्तु बोठरणी विज्ञान की परीक्षा करके जिनसाज्ञा मानता योग्य है। परीक्षा के बिना सस्य मानसे योग्य है। परीक्षा के बिना सस्य मानस्य को परीक्षा करके जिनसाज्ञा मानता योग्य है। परीक्षा के बिना सस्य न्यस्य का निष्य केंस्रे हो सक्टा

है ? निर्णुयके बिना खारण को माने तो धन्यमती की मीति धाला का पालम किया। धर्म क्या है यह सब निर्णयपुषक मानना चाहिये। माण दिगम्यर का पक्ष लेकर नहीं मानना चाहिये। ऐसा निर्णय करना चाहिये कि युभाग्रुम रागादि विकार हैं यम महीं हैं और प्रदेश करना चाहिये कि युभाग्रुम रागादि विकार हैं यम महीं हैं और किये बिना बिग्रम्सकर धन्यमती धरने खारन की धाला मानते हैं उसीप्रकार यह भी जैन धालों की धाला माने तो तो दह पत्र हारा ही धाला मानने बसा है।

प्रदन----धारवर्षे सम्यवस्यके टस प्रकारों में धाला-सम्यवस्य कहा है। मगवान ने को स्वक्य कहा है उससे धाला सह मानि करना चाहिये तथा धाला विकारको भाग्यमा ने व कहा है और निर्वक्ति

उत्तर:—यास्त्रके किसी कमनकी प्रत्यक्ष-धनुमातादि हारा वरीसा की बा सक्वी है और कोई बात ऐसी है कि को प्रत्यक्ष---प्रतुमातादि गोषर गहीं है। प्रकारी कहते हैं कि वानी श्रांतसे प्रत्यक्ष उच्च होता है किन्तु वह मुझ है। पानी के श्वर्ध गुलावी उच्चताक्ष्य प्रवस्मा होती है वह प्रत्यक्ष है असे श्रज्ञानी नहीं देखता। वानी के

ग्रंगमें विमवत्रममें सध्य करने का नियेष किया है-वह किस

प्रकार ?

परमागुत्रों में प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-ध्रुव होता रहता है। स्व-शक्ति के कारण शीत भ्रवस्था का व्यय होकर उष्ण श्रवस्था का उत्पाद होता है भ्रीर स्पर्श-गुण ध्रुव रहता है। श्रीन भ्रीर पानी में भ्रन्योन्य भ्रभाव है। श्रीनिके कारण पानी उष्ण नहीं होता वह प्रत्यक्ष है।—ऐसा निर्णय करना चाहिये, किन्तु पर्यायमे श्रविभाग प्रतिच्छेद भ्रादि की समभ न पडे तो वह श्राज्ञासे मानना चाहिये, किन्तु जो पदार्थ समभमें श्राये उसकी तो परीक्षा करना चाहिये।

जिस शास्त्रमे प्रयोजनभूत बात सच्ची हो उसकी श्रप्रयोजनभूत बात भी सच्ची समभना चाहिये, श्रौर जिस शास्त्रमे प्रयोजनभूत बात मे भूल हो उसकी सारी बात श्रप्रमाण मानना चाहिये।

प्रश्न — परीक्षा करते समय कोई कथन किसी शास्त्रमे प्रमागा भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमे ग्रप्रमाण भासित हो तो क्या किया जाये ?

उत्तर — सर्वज्ञकी वागी श्रनुसार शास्त्रमे कुछ भी विरुद्ध नही है, क्योंकि जिसमे पूर्ण ज्ञान्तत्व ही न हो श्रथवा राग द्वेष हो वही श्रसत्य कहेगा। वीतराग सर्वज्ञ देवमे ऐसा दोप नही हो सकता। तूने श्रच्छी तरह परीक्षा नहीं की है इसीलिये तुभे भ्रम है।

प्रश्न — छुद्यस्थसे श्रन्यथा परीक्षा हो जाये तो क्या करना चाहिये ? ,

उत्तरः—सत्य म्झसत्य दोनो वस्तु श्रोको मिलाकर परीक्षा करना चाहिये। सुवर्ण, वस्त्रादि लेते समय परीक्षा करता है, उसीप्रकार शास्त्रकी श्राज्ञाका मिलान करना चाहिये, सृद्य — श्रसत्यको मिलाकर प्रमाद छोडकर परीक्षा करना चाहिये। ऐसा नही है कि जिस सम्प्र-दायमें जन्म लिया उसीकी बात सच्ची हो। जहाँ पक्षपातके कारण श्रच्छी तरह परीक्षा नहीं की जाती वहीं श्रन्यथा परीक्षा होती है। प्रदतः --- खास्त्रमें परस्पर विश्वद्ध कथन हो धनेक हैं पिर किस किसकी परीक्षा करें ?

उत्तर.--मोक्षमागर्मे देव-गुरु-धर्म निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भीवादि तब तस्य तथा याध-मोक्षमार्ग प्रयोजनमूत है इससिये उसकी परीक्षा हो प्रवस्य करना चाहिये धीर जिन द्वास्त्रों में उनका सरय कथन हो उनकी सब धाजा मानना चाहिये तथा जिनमें उनकी बायया प्ररूपणा हो उनकी बाज्ञा नहीं मानना चाहिये। मोक्षमागर्मे देवशी परीक्षा करना चाहिये। सवक्रको ज्ञान-दर्शन दोनों उपयोगोंका पण परिरामन एक ही समयमें है। कोई कमपूर्वक उपयोग माने भीर केवसीको साहार माने वह सर्वज्ञको महीं सम भता। भारमाके भाग पूर्वक को धन्तरमें लीगता करे भीर बाह्य से २ माम गुर्लोका पासन करे तथा जिसके दारीरकी मनवद्या हो वह मुनि है। इसप्रकार मुनिका स्वरूप समझना चाहिये। धर्म की परीका करना चाहिये । भूताच स्वभावके चाश्रयसे ही यम होता है उचित निमित्त-स्पनहार होता है किन्तु स्पनहारसे धर्म नहीं होता-ऐसा समक्ता चाहिये । मोदामार्गमे देव-मुद्द-धमकी परीका करना चाहिये यह सूलधन है। कोई बीव स्थान दे किन्तु सूलधन न वे तो वह मूलभनको उडाता है उसीप्रकार यहाँ यह मूलकन है। दिगम्बर सम्प्रदायमें जाम सेने मात्रसे काम नहीं जस सकता परीका करना चाहिये। जो स्पनहारसे घौर बाह्य सदागुरै देव-पूर-सासकी परीक्षा नहीं करता जसका पृष्ठीत मिथ्यात्व दूर मही हुआ है-ऐसा थी भागचन्द्रजी सत्तास्वरूप में कहते हैं। देव पूर्व भीर भर्मका स्बस्य कानना चाहिये ।

[ फाल्गुन शुक्ला ४ मंगलवार, ता० १७-२-५३ ]

तत्त्वकी परीक्षा करना चाहिये। जीव द्रव्यालिंगधारी मुनि श्रीर श्रावक श्रनन्तबार हुश्रा, किन्तु श्रात्मज्ञानके बिना सुख प्राप्त नहीं हुश्रा।

प्रश्न — कुन्दकुन्दाचार्य तो ज्ञानी थे, फिर भी विदेहमे वयो गये थे ?

उत्तर:—कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रथम तत्त्वकी परीक्षा तो की थी श्रीर उन्हें सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र था। तत्त्वके किसी सूक्ष्म पक्षका निर्णय करने के लिये श्रथवा हढताके लिये ऐसा विकल्प श्राया था। सूक्ष्म बात की विशेष निर्मलताके लिये गये थे। उन्हें सम्यग्दर्शन तो था ही, प्रयोजनभूत सूलभूत तत्त्वकी परीक्षा पहले से की थी।

यहाँ कहते हैं कि—देव-गुरुकी परीक्षा करना चाहिये। श्वेता-म्बर कहते हैं कि देवको क्षुघा-तृषा लगती है, किन्तु देवका वैसा स्वरूप नही है, परीक्षा करना चाहिये। परीक्षा किये विना माने तो मिण्यादृष्टि है। गुरुकी परीक्षा करना चाहिये। भ्रपने—ग्रपने देव—गुरु सच्चे हैं—ऐसा सभी सम्प्रदायवाले कहते हैं, किन्तु ऐसा नहीं चल सकता, परीक्षा करना चाहिये।

जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत बात सत्य हो, उसकी सर्व श्राज्ञा मानना चाहिये। जिसमे देव-गुरु-शास्त्र, नवतत्त्व, बन्ध-मोक्षमार्ग की विपरीत बात लिखी हो उनकी श्राज्ञा नही मानना चाहिये। इसलिये मात्र कुल रूढिसे मानना योग्य नही है। पुनश्च, असप्रकार लोकमे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योंमें भूठ नहीं बोलता वह प्रयोजन रहित कार्योंमें कैसे भूठ बोलेगा? उसीप्रकार शास्त्रों में प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप, नवतत्त्वोंका स्वरूप यथार्थ कहा है, तो फिर समुद्र पर्वत भादि श्रप्रयोजनभूत बात श्रसत्य कैसे कहेंगे? श्रीर प्रयो-

मोक्मार्गं प्रकाशक की किरणें

'बनमूत देव गुरका विपरीत कथन करनेसे तो बच्छाके विषय-कपाय का पोषरा होता है।

**{** \ 4=

प्रतन —विषय-कपायसे वैवाविकका कवन तो प्रत्यक्षा किया किन्तु उन्हों शास्त्रोंमें दूसरे क्यन किससिये प्रत्यक्षा विये हैं ?

किन्तु उन्हीं शास्त्रीमें दूसरे कथन किससिये प्रस्था किये हैं ? उत्तर:—यदि एक ही कथन प्रस्था करे तो उसका प्रस्थापना तरस्त प्रगट हो बायेगा तथा मिश्र पद्धति भी शिद्ध नहीं होगी किस्सू

पुरुष नर है। सामा क्या कर है। जिस पद्धित भी विद्ध होगी सौर तुम्ख बुद्धि सोम भ्रममें भी पढ़ बावेंगे। सपने बनावे हुए वास्थोंने सपनी बाद बसावे के सिये कुछ सप्त कहा भीर कुछ सप्तप कहा कि तु बहु बीदरागकी बाद नहीं है सप्तार्थ स्वभावके साध्यस्त करवाण

होता है निमित्त और रागवे करवाए नहीं होता।—इस्तरकार परीक्षा करना चाहिये। परीचा करके आङ्गा मानना वह आहासस्यक्त्य है सब ऐसी परीक्षा करने से एक जनमत ही सत्य मासित होता

धव एक प्रशास करने से एक मनने हा सत्य आसत हात है। सर्वेत्र परमारमाकी व्यक्तिमें जो मार्ग प्राया वा यदा ये है। सत तत्व उपायान — निमल सादिका स्वरूप साया वह सत्य है। सत सतके वच्छा यो सर्वेत्र वीतरागे हैं वे मूठ किसिनये कहेंगे ? इस प्रकार परीक्षा करके प्राष्टा माने तो वह सत्य श्रद्धान है धौर उसीका नाम प्राष्टा—सम्प्रक्ष है। परीक्षां किए विना माने तो सतने सक्ती स्वाहा मही मानी।

धीर बहाँ एकाप्र विन्तवस हो ज्वका साम धाला-विवय वर्षे ध्यान है। यदि ऐसा न मानें और परीक्षा किये विना मात्र बाजा भानने से ही सम्बद्धया वर्षेध्याम हो वाता हो तो जीव धनन्तवार धुनिवत पारण करके हम्यस्तिगी धुनि हुषा किन्तु धारममात्रके विना सुखी न हो सका। देहकी कियासे श्रीर पुण्यसे घर्म मानता है, इस-लिये वह मिथ्यात्व द्वारा दुखी हुग्रा। मात्र ग्राज्ञा मानने से धर्म होता हो तो द्रव्यलिंगी मुनि ने श्राज्ञा का पालन किया है, किन्तु परीक्षा नहीं की। ग्राज्ञा मानने से धर्म होता हो तो द्रव्यलिगीको धर्म होना चाहिये, किन्तु उपने यह नही जाना कि भगवानकी श्राज्ञा क्या है श्रीर श्रागमकी क्या है, उसका निर्णय नही किया। सर्वज्ञकी व्यवहार श्राज्ञाका पालन किया किन्तु "मैं शुद्ध चिदानन्द हूँ" उसकी हृष्टि करके अनुभव करना वह अनुभूति है,-ऐसी वास्तविक सच्ची श्राज्ञा नही मानी। उसने निश्चय श्रीर व्यवहारकी परीक्षा नहीं की। मात्र व्यवहार ग्राज्ञानुसार क्रियाकाड करता है। पच महावृत पालन करना श्रादि परिसाम किये हैं किन्तू रागरहित श्रात्मा ज्ञानानन्द है-ऐसी निश्चयकी परीक्षा नहीं की। व्यवहार श्राज्ञानुसार साघन करता है, पचमहावत पालता है, शरीरके खण्ड-खण्ड होने पर भी कोघ न करे इसप्रकार व्यवहार श्राज्ञा पालन की, नववें ग्रैवेयक मे ३१ सागर की स्थिति तक रहा, किन्तु परीक्षा करके अन्तरग निश्चयका भावभासन नही किया।

श्रात्मा जड़की कियाका श्रीर रागका ज्ञाता है, वैसी दृष्टि नही
हुई उसकी वात करते हैं। जिसका व्यवहार श्रद्धान सच्चा नहीं है
उसके व्यवहार श्रीर निमित्त दोनो मिथ्या हैं। यहाँ तो, मूलगुणका
पालन जिन श्राज्ञानुसार करे, एकवार निर्दोष श्राहार ले, उद्देशिक
श्राहार न ले, उसकी वात है। मिथ्यादृष्टि द्रव्यिलगी मृनि को
व्यवहार श्रद्धा है, वीतराग देवके श्रतिरिक्त दूसरे को नही मानता,
किन्तु परीक्षा नहीं की है, मात्र श्राज्ञाका पालन किया है। श्राज्ञा
माननेसे सम्यग्दर्शन होता हो तो वह मिथ्यादृष्टि क्यो रहे ? इसलिये

१४० माद्ममार्गे प्रकाशक की किरणें

प्रयोजनमूत वात सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि तथा बाय-मोक्ष सीर उसके कारणों की सबस्य परोक्षा करना चाहिये।——इसप्रकार परीक्षा करके साज्ञा माने तो धाज्ञासम्यक्षयी होता है।

कुछ सोग कहते हैं कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जन्म सिया इस सिये भावक हुए किन्तु वह बात निष्या है। पहले परीक्षा करके भाजा माने तो सम्बन्धन होता है भीर फिर भावक तथा मुनिदसा प्रगट होती है। कुम्बक् दायार्याद मूनि भीर दीपच दजी सादि ऐसा कहते हैं कि परीक्षा करो भीर फिर मानो । सक्नेदेव-मुख-बास्त्र की मद्भा निरुपय सम्मनस्य नहीं है हिन्तु झारमा का भान करे हो उस भंदा को व्यवहारखदा कहते हैं इससिय परीक्षा करके प्राप्ता मानते ही सम्पन्त्व घवना वर्गच्यान होता है। सोक में भी किसी प्रकार परीक्षा करके पूरुप की प्रतीति करते हैं। धर्म में परीक्षा न करे हो स्वयं ठगा बाता है। भीर तुने कहा कि जिनवचन में सहाय करने से सम्बद्ध में बौका सामका दोष प्राता है किन्तु न जाने यह कैसा होया ?"--ऐसा मानकर कोई निर्णय द्वीत करेतो वहाँ याँका मामका दोथ होता है। निर्मुय के सिये विचार करते ही सम्यक्तिमें दोव भगे तो मध्यहसीमें धाक्षाप्रवामी की मपेक्षा परीक्षाप्रवानी को क्यों भन्द्रा कहा ? निर्णय करे तो शंका दोव सगता है ।

पुगरच पुष्प्रया स्वाच्याय का सग है। मृति भी प्रश्न पृक्षते हैं। सम्मन्दर्शन-ज्ञान-चारित्र किसे कहते हैं सादि प्रस्त पृक्षता वह स्वाच्याय का संग है। सौर प्रमाश-स्य द्वारा प्रदावों का नियम करते का उपदेश दिया है। निरुप्य सौर स्ववहारत्य से तथा प्रमाण से सौर चार निशेषों से निर्श्य करना चाहिये। सदि साक्षा से पर्म होता हो तो परीक्षा करने को किसलिये कहा ? इसलिये परीक्षा करके श्राज्ञा मानना योग्य है।

तीर्थंकर श्रीर गणधर के नाम से लिखे हुए किन्पत शास्त्रों की परीचा करके श्रद्धा छोड़ना चाहिये।

ग्रीर कोई पापी पुरुष ग्राचार्य का नाम रखकर कल्पित वात करे तथा उसे जिनवचन कहे तो उसे प्रमाण नही करना चाहिये। कोई जीव पुण्य से धर्म मनाये, निमित्त से कार्य का होना मनाये तथा वैसे शास्त्रों को जैनमत का शास्त्र कहे तो वहाँ परीक्षा करना चाहिये, परम्पर विधि का मिलान करना चाहिये। श्राजकल भगवान ग्रौर ग्राचार्य के नाम से मिथ्या शास्त्र लिखे गये हैं, इसलिये परीक्षा करना चाहिये। किसी के कहने से नही किन्तु परीक्षासे मानना चाहिये। परस्पर शास्त्रो से विधि मिलाकर इसप्रकार सम्भवित है या नही ?-ऐसा विचार करके विरुद्ध श्रर्थ को मिथ्या समभना। जैसे कोई ठग ग्रपने पत्र में किसी साहकार के नाम की हुण्डी लिख दे, भ्रीर नामके भ्रम से कोई भ्रपना घन दे दे, तो वह दिन्द्र हो जायेगा, उसीप्रकार भगवान या श्राचार्य के नाम से श्रपना मत चलाने के लिये शास्त्रों से विरुद्ध लिखे तो वह पापी है। व्यवहार से घर्म मनाये, प्रतिमा को प्रांगार वाला कहे वह पापी है। मिध्यादृष्टि जीवो ने शास्त्र वनाये हो तथा शास्त्रकर्ता का नाम जिन, ग्राधर भ्रयवा श्राचार्यं का रक्खा हो, श्रीर नामके भ्रम से कोई मिथ्या श्रद्धान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि ही होगा।

शुभराग से ससार परित (लघु-मर्यादित) नहीं होता , इवेताम्बर के ज्ञातासूत्र में कहा है कि मेघकुमार के जीव ने

मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें

प्रकृत --गोम्मटसार में ऐसा कहा है कि--सम्बन्धि जीव

उत्तर.—को प्रत्यक्त−सनुमानादि यो चर नहीं है तथा सुक्मपने

जबसे घारमाको लाभ होता है घारमासै शरीर वलता है --

हाबी के भव में बारगोध की दया पाली इससे उसका ससार परित

हुमा किन्तु वयाभाव तो मूभपरिखाम है उससे संसार परित मही होता इससिये वह बात मिच्या है। घारमभान के बिना सब स्पर्व

है। खुमराग से पुण्य है वर्मनहीं है। गुम में धर्ममताये धीर बीतराग का नाम सिसे और उस नाम से कोई ठगा जाये तो वह

मिच्याइष्टि होगा। सर्वेज्ञ को उपसर्ग खुधा सूथा और सरीर में रीय नहीं होता निहार नहीं होता । तीर्चंकर को चरम से ही निहार नहीं,

होता भीर केवसकान के पश्चाद भाहार निहार दोशो नहीं होते-ऐसा जानना चाहिये। धारमभान बाने गरन दिगम्बर निग्रय प्रद ही

सच्चे गुद हैं।

ग्रज्ञानी पूरके निमित्तरे मिथ्या भद्रान करे तथापि यह ग्राज्ञा मामने से सम्बन्धिह ही होता है।---यह कथन कैसे किया है?

से बिसका निर्शय नहीं हो सकता उसकी बात है किन्तु देव मुख सास्त्र तथा जीवादि तत्वका मिलय हो सकता है। यूलसूत वातमें

ज्ञानी पुरुषेकि कवनमें फेर नहीं होता । जिसकी मूलभूत वातमें फेर हो वह ऋानी नहीं है।

ऐसा मामनेवासे को सात तत्वोंकी सबर नहीं है। बढ़की पर्याय बढ़ से होती है जबापि भारमासे होती है--ऐसा मानना सूलसूत सूल है। पुष्य-प्राञ्चवसे वर्ग होता है निमित्तसे स्पादानमें विस्त्रवाता होती है--ऐसा मामनेवाले की यूलसूत तत्वमें सूल है। बीव धनीय ग्राधव बन्य संबर निर्वरा मोस ग्रादि सात तत्त्व स्वत्य हैं, तथापि कमंसे विकार माने, जडकी पर्यायका जीवसे होना माने, ध्रिग्निसे पानी गर्म होता है ऐसा माने तो सात तत्त्व नही रहते। स्रजीव मे अनन्त पुद्गल स्वतत्र हैं, ऐसा न माने तो अजीव स्वतत्र नही रहता। सूलभूतमे भूल करे तो सम्यग्दर्शन सर्वथा नही रहता— ऐसा निश्चय करना चाहिये। परीक्षा किये बिना मात्र आज्ञा द्वारा ही जो जैनी है उसे भी मिण्यादृष्टि समभना, इसलिये परीक्षा करके वीतरागकी आज्ञा मानना चाहिये।

× × ×

[ फाल्गुन शुक्ला ४ द्युघवार, ता॰ १८-२-४३ ]

पुनक्च, कोई परीक्षा करके जैनी होता है, किन्तु देव-गुरु-शास्त्र किन्हे कहा जाये ? नव तत्त्व किन्हें कहना चाहिये ?--ऐसी मूल बात की परीक्षा नहीं करता। मात्र दया पालन करे, शील पाले, तो वह मूलधमं नही है। दया का भाव तो कषायमन्दता है, शील धर्यात् ब्रह्मचर्य पालन करता है, किन्तु वह मूल परीक्षा नही है। ऐसी दया श्रीर शीलका पालन तो श्रन्यमती भी करते हैं। तपादि द्वारा परीक्षा करे तो वह मूल परीक्षा नहीं है। हमारे भगवान ने तप किया था धीर सयम पाला था-वह मूल परीक्षा नही है। भगवानकी पूजा-स्तवन करता है इसलिये घर्मात्मा है यह भी परीक्षा नही है। विशाल-जिनमन्दिर बनवाये, प्रभावना करे, पचकल्याणक रचाये वह भी धर्मी की परीक्षा नही है, वह तो पुण्य परिणामोकी बात है। ऐसी बातें तो जैनके श्रतिरिक्त श्रन्य मतोमे भी हैं। पुनश्च, श्रतिश्रय चमत्कारसे भी धर्मकी परीक्षा नहीं है। व्यतर भी चमत्कार करते हैं। हमारे भगवान पुत्र प्रदान करते हैं श्रीर चमत्कार बतलाते हैं

सोजनर्भा प्रकाशक की किरलें वह परीक्षा नहीं है। जैन घर्मका पासन करेंगे तो स्वर्गकी प्राप्ति

188

होगी, धन मिसेगा ऐसा मानकर जैनधर्म की परीक्षा करे तो वह मिष्पादृष्टि है। इन कारणों से चैनमत को उत्तम बानकर कोई प्रीतिवान होता है किन्तु ऐसे कार्य तो भन्य सतमें भी होते हैं। धम्य मतमें भी संयम, तप इन्द्रियदमन ब्रह्मश्रयं पासन करते हैं इसिमें वह सक्वी परीक्षा नहीं है। उसमें मतिक्याप्ति दोप भाता 🖁 इसिस्ये वह धर्मकी परीक्षा नहीं है। धारमा ज्ञानानन्द स्वभावी है पर्याय में विकार होता है विकार में परवस्तु निमिन्त है विकार रहित बारमा गढ है.-ऐसा भाग होना वह चैनधर्म है।

पर बीवों की दया पात्तन करना बादि बैनवर्म का सच्या सर्वेग नहीं है।

प्रदन:--- वैनमत में वैद्यी प्रभावना स्थम तप धादि होते हैं बैसे मन्य मतमें नहीं होते इसमिये वहां भविज्याप्ति दोप नहीं है।

समामान --यह दो सम है किन्तुतुम पर जीव की दया पासन करने को चैनधर्म कहते हो उसी प्रकार दूसरे भी कहते हैं। बास्तवर्म 'तो भारमा पर की दया पास ही नहीं सकता-ऐसा समसमा चाहिये। धारमा पर जीव की रक्षा कर सकता है ऐसा मामनेवासा जैन नहीं है। बीतरान स्वमावकी प्रवीति पुषक पर्यायमें राय की स्टब्स्स न हो उसे दमा कहते हैं। यहाँ परीक्षा करने को कहते हैं। पर जीव छसकी भवती भागु के कारण बीता है भीर भागु वर्ण होने वर मृत्यु होती है तवापि सज्ञानी कीव मानता है कि मैं पर को बचा या मार सकता है। मारमा गुद्ध विदानन्द है वह पर का कुछ नहीं कर

सकता। ग्रात्माके भान पूर्वंक भ्रराग परिणामोका होना वह निश्चय-दया है, ग्रीर शुभ भाव व्यवहार—दया है। ग्रशुभ या शुभ भाव निश्चयसे हिंसा हो है। शरीर से ब्रह्मचर्यं का पालन करना वह सच्चा ब्रह्मचर्य नही है, ऐसा ब्रह्मचर्यं तो भ्रन्य मतावलम्बी भी पालने हैं। श्रात्मा शुद्ध श्रानन्दकन्द है। उसकी दृष्टि रखकर उसमे लीनता करना सो ब्रह्मचर्य है। ग्रीर ग्राहार न लेने को अज्ञानी तप कहते हैं, वह सच्चा तप नही है। श्रन्य मतावलम्बी भी भ्राहार नहीं लेते। इच्छाका निरोध होना सो तप है। स्वभाव के भान पूर्वक इच्छा का रुक जाना श्रीर ज्ञानानन्द का प्रतपन होना वह तप है। ग्रीर श्रज्ञानी इन्द्रिय— दसन को सयम कहता है, वह सच्चा सयम नहीं है। देह, मन, वाणी का श्रालबन छोडकर श्रात्मा में एकाग्र होना सो सयम है।

ग्रपने राग रहित स्वभाव को पूज्य मानना वह पूजा है, श्रीर भन्तर में जो प्रभावना हुई वह प्रभावना है। लोग व्यवहारसे प्रभावना मानते हैं, किन्तु वह वास्तव में धर्म नहीं है। श्रात्मा ज्ञाता—हव्टा है, घुभागुभ राग होता है वह मिलनता है, उससे रहित श्रात्मा का भान होना वह धर्म है। लोग बाह्य में चमत्कार मानते हैं। श्रन्य मत वाले भी चमत्कार करते हैं, किन्तु श्रात्मा चैतन्य चमत्कार है, उसमे एकाग्र होने से घाति प्राप्त होती है, वह सच्चा चमत्कार है। बाह्य देव चमत्कार करते हैं ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। लक्ष्मी श्रादि की प्राप्ति वह इष्ट की प्राप्ति नहीं है। घुद्ध चिदानन्द स्वभाव इष्ट है, पुण्य—पाप श्रनिष्ट है। पुण्य—पाप रहित श्रतलीनता का होना इष्ट है।

लोग बाह्य से जैनपना मानते हैं वह भूल है । दया, शील,

१४६ मोक्सार्ग प्रकाराक की किरणें समय प्रमायना जमकार—सब स्पवहार है, स्वसं जैनमर्ग की

वरीला नहीं है। प्रारमा के मान पूबक परीला करमा चाहिये। प्रौर वे कहर हैं कि प्राय मत में यह बराबर नहीं है बहां किसी समय न्या की प्रकाणा करते हैं प्रौर किसी समय हिंसा की। तो उनसे कहरें

हैं कि घरा मते में पूजा प्रमाणना दया स्थम है इसिनये इन सश्रणों से प्रतिभ्याप्तिपना होता है उससे स्वच्यो परीक्षा नहीं हो सकती। राग से सिक्ष धारमा है—इस प्रकार धारमा की परीक्षा करनी चाहिये। वह कसे होती है?

दया, दान, सप सासम्पक्तव नहीं होता । वया नान बीस तप से सम्पक्तव होता है ऐसा नहीं कहा है। त वार्ष प्रदान करेसो सम्मावर्षन होता है। उसके बिना सुमी तप

कास-तप है। सकते देव-गुर-चाहन घीट बीवादि का समार्थ श्रवास करने में सम्पादधन होता है। घीर उहाँ यथार्थ धाननेते सम्यामान होता है।

धारीर निरोगी हो तो धम होता है ऐसा मानने नाला मुझ है नह जड़ ने धर्म नानता है जसे बात तत्वों की घटा मही है। बपीर में बुजार हो तो सामायिक कहा से हो सकती है ?—ऐसा मजानी पूछना है। जड़ की पर्याप से अम होता है ?—महीं। बपीर की चाहे जैमी धसस्या में भी में बपीरसे पुक्क हुँ—ऐसा मान हो उसे सामा यिक हो नी है। मुक्कीयस पूनि तथा मुकुमास मुनि को स्याझी मादिकाते

अमा घदस्या म मान घरास पुत्रक हुन्यूया मान हा उठ जान विक होनी है। सुकीयक पुत्रि तथा सुकुमास मुनि को ब्याझी मादिकाते हैं तथापि मतर में सामायिक वर्षती है। यरिक को सबस्या कड़ की है यह प्रारमा की सबस्या महीं है। मारमा यरीरकास्पर्य नहीं करता। जोव-मकार दानों मिन्न हैं—ऐसा सम्यादृष्टि कीमे गुक्स्थानवामा मानता है, तभी से धर्म का प्रारम्भ होता है। शरीर के दुकडे होते हैं इसिलये दु ख नहीं है। शरीर को कोई काट नहीं सकता। अनत पर-मागु पृथक्—पृथक् हैं। मूनि के शरीर का एक—एक परमागु व्याघ्री के शरीर से अभावरूप है। — इसप्रकार सात तत्त्व पृथक् पृथक् हैं— ऐसी जिन्हें खबर नहीं है उसके निश्चय और व्यवहार दोनो मिथ्या हैं। अभी जीव पर के कारण दु ख नहीं मानता, अपने कारण निर्वन्तता से देख होता है। आसंब स्वतंत्र और शायक स्वभाव स्वतंत्र है—ऐसा भिन्न है—जाने तो घर्म हो।

श्रज्ञानी को श्रात्मा का भान नहीं है इसलिये उसे कषाय की मन्दता होने पर भी वास्तव में रागादि कम नहीं होते। जो राग से धमं मानता है उसकी हिष्ट पुण्य पर है, इसलिये राग कम नहीं होता। श्रात्मा शुद्ध चिदानन्द है,—ऐसी हृष्टि जिसके हुई है उसके जो राग धूर होता है वह सम्यक्चारित्र है। राग से धमं मनाये वह श्रात्माकी नहीं मानता। श्रात्मा एक समय में परिपूर्ण परमात्मा है—ऐसी जिसकी हृष्टि नहीं है उसने श्रात्मा को नहीं जाना है। उसने रागको माना है, कमं को माना है, वह श्रन्यमती है। श्रीर कोई कहता है कि जनधमं कमं प्रधान है, किन्तु वह बात मिथ्या है। श्रात्मा एक समय में पूर्ण शिक्त का भण्डार है,—ऐसे श्रात्मा को माने वह जैन है। यही बीतरागी शास्त्रों का ममं है।

पुनक्त, कोई अपने बाप दादा के कारण जैनधमें घारण करता है, किसी महान पुरुष को जैनधमें में प्रवर्तित देखकर स्वयं भी विचाद पूर्वक उसका रहस्य जाने बिना देखादेखी उसमे प्रवर्तित होता है तो वह सच्चा जैन नहीं है। वह देखादेखी जैनधमें की शुद्ध-प्रशुद्ध १४८ मोदमार्ग प्रकाशक की किरवें क्रियाओं में बतता है क्याय मन्दता करता है भक्ति झांदि के परि

णाम करता है। यहाँ मुद्ध-सणुद्ध का सर्थ धूभ-सणुभ समस्त्रमा । दयागनादि परिणाम देखा-देखों करता है। उसने पाँच हजार दपवे दिये इससिए हमें भी पाँच हजार देना चाहिये — इसमकार देखादेखी से दान करता है। वह विना परीक्षा के करता है उसे समें नहीं

होता । जैनसम बाहुबसि की प्रतिमा में या सम्मेवशिक्त में नहीं है तथा शुभ-प्रशुभ माव में भी जैनसमें नहीं है । सपने धासय से प्रनट होनेवासी सुद्ध पर्याय में जैनसमें है । हो इतना सब है कि जैनमत में गृहोत मिप्यास्त्रावि की पायप्रदृत्ति विदोय नहीं हो सकती पुष्पके

तिमित्त समेक हैं भीर सच्चे मोक्षमार्थ के कारण भी वहां बसे रहते हैं इसिसये को कुमादिकसे शीनी है भीर व्यवहारसे कदायमण्डता है उन्हें दूसरों की प्रपेक्षा मला कहा है किन्तु पारमा का भान न होने के कारण वे भी बीचन हार बायगे।

यह बिपार गहीं करता कि जैनवर्म नया है। मात्र बकावली पूर्व प्रशुद्ध कियाक्य वर्तता है। मारममान विना मात्र बेलावली प्रतिमा भारता करे या मृत्रिपना से तो वह मिम्यावृष्टि है। कोई एक महीने के त्यावात करे भीर त्वर्थ भी उत्तकी देला देली उपनास करने सर्गे तो उत्तमें पम नहीं है। हो इतमा सवस्य है कि सर्गेत के पंर तो से सक्ये दव-मूक्-भारत को पहिषान है सक्ये पाय प्रवृत्ति सर्प होतो है। सत्यक्षण मात्रा मांच्य पूर्वात ग्रुप्त परिणाम के निमत्त होते हैं वे सारमा के सम्यावस्तन-सान-वारिय के निमित्त वन वाते हैं। सच्चे देव-गुरु-शास्त्र को मानने वाले इस अपेक्षा से ठीक हैं। दूसरो की अपेक्षा वे व्यवहार श्रद्धा में ठीक हैं, किन्तु उन्हें जन्म-मरण के अन्त का लाभ नहीं है।

# धनप्राप्ति श्रादि लौकिक प्रयोजन के हेतु धर्मिकया करे उसे पुरुष भी नहीं होता।

पुनरच, प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे तो घर्मी माने जायेगे और उससे आजीविका मिलेगी;—इस प्रकार कपट करे तो मिथ्याद्दि है। उपवास करेंगे तो लोक मे बहप्पन मिलेगा, ऐसा माननेवाला ग्रज्ञानी है, उसे जैनघर्म की खबर नहीं है। व्रत घारण करेंगे तो पूज्य माने जायेंगे, मुनिपना घारण करेंगे तो सन्मान प्राप्त होगा,-ऐसी बडाई के लिये करता है वह मिध्यादृष्टि है, जो लक्ष्मी प्राप्त होने की मान्यता से व्रत-तप करे वह जैनधर्म के रहस्य को नही जानता। पैसा श्रीर स्वगंकी इच्छा करने वाला मान श्रथवा पर पदार्थ प्राप्त करने की भावना वाला मिथ्यादृष्टि है। जो बहप्पन के लिये घर्म किया करता है वह पापी है। पुण्य करेंगे तो पुत्र भ्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, महावीरजी तीर्थक्षेत्रकी यात्रा करने से धन मिलेगा,-ऐसी भावनासे यात्रा करे-तो पापी है।वहाँ कषाय श्रीर कवायके फलकी भावना है उसे जीनधर्मकी खबर नही है। सयोग पूर्वकर्मके उदयसे प्राप्त होते हैं इसकी उसे खबर नहीं है, उसका तरना कठिन है। धर्मी जीव स्वर्गया लक्ष्मी भ्रादि की श्राशा नहीं रखता। जो ,ससार-प्रयोजन साघता है वह महान भ्रन्याय करता है। पुण्यका फल ऐसा मिलना चाहिये वह मिथ्यात्व सहित निदान है, सम्यग्दृष्टि ऐसा निदान नहीं करता। ग्रज्ञानी ग्रनुकूल सामग्री की

है\(\rangle ) मोदमार्ग प्रकारक की किरकें भावना करता है भीर प्रतिकृतना टामना काहता है वह बीनमर्ग

मही है। संयोग भीर रागकी मिष्याश्रद्धा छोड़ना तथा स्वमांवकी श्रद्धा करना वह जैनवम है।

प्रस्तः—हिंसादिक हारा को स्थापारादि करते हैं नहीं कार्य यदि धर्मसाधनसे सिद्ध करें तो उसने हुरा क्या हुई। ? इससे तो दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। समाधान —पुत्रके सिद्धे धर्मका धनुकूत सावनके जिले विवयन

क्षपासक्षप परिजास करे वह पाप है वर्षोकि बीव स्वयं समस्य करता है। कमाईका बीर कुटुम्बकी व्यवस्थाका भाव पाप है। वापकार्व

सीर बर्मकार्य—दोनों का एक खायन करने से तो पाप ही होना। प्रोयस करने तो उसके बनने भीर पिछले दिन संख्या मोबन मिलेवा यह पापनाव है। मामायिक छपवास छट्ट-पठम-वर्षी तप करने ले बादी भादि के बर्तन मिलेंगे—देशा मानकर उपवास करे तो वह पाप ही है। विपरीत होड़ तो है ही क्यांत धामुम परिवास मी है। विपरीत होड़ तो है ही क्यांत धामुम परिवास मी है। वस साधन के लिये कैरासम्य बनाये बीर उसी मिलर मैं विकास करे जुला तास कीने तो वह महान पार है सह वर्तन की

घम साथन के ालय जरानाय नगाय आहा है। उसे नान्य के विकास कर जुमा ताय से मेरे तो वह महाक पाय है परे वर्ज की स्वय पहिं है। दिना तथा मीपादि के किये पुषक मकाम बनाये तो ठीक किन्तु मन्दिर में जूमा ताय साथि सेसना तो महान पाय है। मन्दिर में कहि करे ती पीक्षेत्र—धर्मस्थाः—यमेशाना में व्यक्तिकार से कहि करे ती पीक्षेत्र—धर्मस्थाः—यमेशाना में व्यक्तिकार से कहि करे ती पीक्षेत्र—धर्मस्थाः—यमेशाना में व्यक्तिकार से कहि कर साथना है। उसन करे वह महान पायी है। उसन करे वह महान पायी है। उसन करे वह पायी करे तो बह पायी है। शास्त्र—व्यक्तिकार पे पेटे मान्य करे वह पायी है। शास्त्र—व्यक्तिकारी नहीं है। अपनी पायो है दशीमये सेसा कार्य करना हितकारी नहीं है। अपनी पायो

विकार्थ हिंसादि व्यापार करता हो तो करे, किन्तु भगवान की पूजादि मे श्राजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नही है।

प्रश्न —यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मसाधन के लिथे परगृह में भोजन करते हैं, तथा कोई साधर्मी साधर्मियों का उपकार करते— कराते हैं यह कैसे हो सकता है ?

उत्तर — कोई ऐसा विचार करे कि — मुनि हो जाने से रोटी तो मिलेगी, इसलिये मुनि हो जाना ठीक है, तो वह पापी है। आजीविका के लिये मुनिपना अथवा प्रतिमा घारण करे वह मिथ्या-दृष्टि है। सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रपदको भी तृण समान मानता है। जो जीव यक्ष, क्षेत्रपाल, देव—देवी, मिण्भद्र, अम्वा—पद्मावती आदि को मानते है वे मिथ्यादृष्टि हैं। घर्मी जीव सयोगोकी दृष्टि नही रखता आजीविका का प्रयोजन विचार कर वह घर्मसाधन नही करता। किन्तु अपने को घर्मात्मा जानकर कोई स्वय उपकारादि करे तो उसमे कोई दोष नहीं है, किन्तु धर्मात्मा दीनता नही करता। जो स्वय ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धर्मसाधन करता है वह तो पापी ही है।

जो वैराग्यवान होकर मुनिपना श्रगीकार करता है उसे भोजनादिका प्रयोजन नहीं है। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ—ऐसी जिसे दृष्टि हुई
है वह वैरागी है। राग श्रोर विकार रिहत मेरा स्वरूप है, "सिद्ध
समान सदा पद मेरा"—ऐसा वह समभता है। ऐसा श्रात्मा जिसकी
हिष्टिमें रुचा है श्रोर राग-द्वेष से उदासीन परिगाम हुए हैं वह
जीव मुनिपना श्रगौकार करता है। लालच से मुनिपना लेना योग्य
नहीं है, पहले श्रात्मज्ञान होना चाहिये। श्रात्मज्ञान होने के पश्चात्

१४२ मोझमार्ग प्रकाशक की किरवें वैरागो होना पाहिये। वैराग्यवान बीव मोबनादि प्रयोजन सिद्ध

करने के लिये मुनियमा नहीं सेते । नवसामक्ति पूर्वक मिर्दोव साहार मिले तभी लेते हैं । उनके सपने लिये बनाया हुमा साहार नहीं सेते । गृहस्वने सपने लिये भोवन बनाया हो बही साहार मुनि सेते हैं । एयए। समिति का भसीमौति पासन करते हैं । उद्शिक साहार लेना वह एयमा समितिका दोव है । साहारके प्रयोवन विना सारमा का सेवन करते हैं । सरीरकी स्थितिक हेतु कोई निर्दोय साहार दे तो सेते हैं किन्तु मोजनका प्रयोवन विचारकर मुनियना नहीं सेते । मुनिक संस्तेस परिणाम नहीं होते । बहुस्पनके सम्बा पर्सके

तो सेते हैं किन्तु मोजनका प्रयोजन विकारकर मुनिएना नहीं सेते।

मुनिक संक्षेप्र परिणाम नहीं होते । बहुण्यनके ध्रपना पछके

किसे मुनिपना चारण नहीं करते । पुनस्प वे ध्रपने हितके सिमे

सर्म सामन करते हैं किन्तु उपकार करनेका सामग्रम नहीं है। कोई सामग्री

स्वा स्वप्तार करते हैं जिसका उनके त्याग नहीं है। कोई सामग्री

स्वा स्वप्तार करता है जो करे तथान करे तो उससे सपने को

कोई संबसेच भी नहीं होता । कोई सामग्रके प्रयत्न करे थीर वर्म

सामनमें सिमिस हो बाये तो वह निस्माहिष्ट सहुस परिणानी है।

स्वप्रकार को सांसारिक प्रयोजनके हेतुते वर्म सामग्र करते हैं वे

स्वारम्याहिष्ट तो हैं ही किन्तु साम हो पापी भी हैं।—इसप्रकार

कोन महावस्थियों को भी सिम्पाहिष्ट बानना।

×

## 8

## जैनाभासी मिथ्याद्दियोंकी धर्मसाधना

श्रव, जैनाभासी मिथ्याहृष्टियोको घर्मका सावन कैसा होता है वह यहाँ विशेष दश्ति हैं।

कुछ जीव कुल प्रवृत्तिसे धर्मसाधना करते हैं। एक करे तो दूसरा करता है, तथा लोभके श्रभिप्रायसे धर्मसाधन करें उनके तो घर्मदृष्टि हो नही है। भगवानकी भक्ति करने के समय चित्त कहीं होलता रहता है, श्रपने परिगामोका ठिकाना नहीं है श्रीर मुंहसे पाठ करता है, किन्तू परिगाम बुरे होने से उसे पुण्य भी नही है; धर्मकी तो बात ही दूर रही। दूकानका विचार श्राये, सुन्दर स्त्रियों को देखता रहे तो उसे पुण्य भी नहीं होता, वह श्रज्ञभोपयोगी है। "मैं कौन है" उसका विचार नहीं करता। पाठ बोल जाता है किन्तु धर्यकी खबर नहीं है। भगवानकी भक्तिमे विचार करना चाहिये कि षह कौन हैं ? वीतरागदेव किसी को कुछ देते-लेते नही हैं । स्तवनमें भाता है कि-"शिवपुर हमको देना," तो क्या तेरा मोक्ष भगवान के पास है ? नही । ग्रीर कहता है कि-"हे भगवान । जो कुछ ग्राप करें सो ठीक, तो भगवान तेरी पर्यायके कर्ता हैं ?--ऐसा माननेवाला मिथ्यादृष्टि है। भगवान न तो किसी को डुबाते हैं और न तारते हैं। वे तो मात्र साक्षी हैं, केवलज्ञानी हैं।

में कीन हूँ उसकी खबर नही है, किसकी स्तुति करता हूँ तथा किस प्रयोजनसे करता हूँ वह भी ज्ञात नही है। सर्वेज्ञ भगवान पूर्ण हो गये हैं, मैं भी पुरुषार्थसे सर्वेज्ञ होऊँगा, किन्तु गुभराग झाता है

मोचमार्ग प्रकाशक की किरयों

122

है निरोग-स्वरूप धानन्दकन्द बस्तु धारमा है उसकी सदा-ज्ञान-भारित रूपी निरोवसाका लाभ सुके प्राप्त हो। मैं शक्तिसे निरोव स्वरूप है किन्तु पर्यायमें धाप वैसी निरोगता मुक्ते प्राप्त हो-ऐसी माबना भावा है। मजानी मानता है कि भगवानकी स्तुतिसे पैसा भौर धनाव मिलेगा दो बैसा माननेवासा सुद्ध है। उसे मगवान के स्वरूपकी काबर महीं है। सबद्ध किसी को पैसे वेते-केते महीं हैं। भीर बड

इसिन में भाषा भाषा है --ऐसी मिसे सबर नहीं है परे बीतरागकी भवर नहीं है। भारूम बोहिलाभ"—ऐसा पाठ वोलता है किन्तु धर्मकी सबर नहीं है। हे नाथ ! पुण्य-पापरूप परिखास वह रोग

भीन कभी क्षेत्रपास चक्रेश्वरी सम्बाधी सवानी सादि के चरणों में सोटने सगुदा है। मगवान के कुसदेव हैं---ऐसा कहकर कुसदेव को मानता है कृतुर-कृशास्त्र को मानता है। कृदेव-कृतुर-कृशास तया जनके मानने वासों का त्याम करना पाहिये। प्रशानीको सक्ये वेब-गुर-शास्त्रकी सबर महीं है। भीर वह दान देश है तो पात-कपामके विचाररहित दान देता है। पचास हजार रूपये देंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी धौर मकानमें माम की एक्टी सग बायेगी --इसप्रकार मान के मिये दान दे तो वह पापी है। परीक्षा के विना जो प्रश्नंसाके सिये बात वेता है वह मिष्यादृष्टि पापी है। साजके सिये धर्म करे मोबनादिके सिये धर्म करे वह मिच्याइटि है।

प्रिस्तुन सुक्सा⊎ मुख्यार ता २ --२-४३ ] सीमद् राजवन्द्रभी की सोटी उम्र है वातिस्मरस ज्ञाम वा वे तरवज्ञानी ये। उन्होंने २९ वपकी छममें "मारमसिद्धि" की रचना की है। वे कहते हैं कि—

''लह्युं स्वरूप न वृत्तिनं, ग्रह्युं व्रत श्रभिमान, ग्रहे नहिं परमार्थ ने, लेवा लौकिक मान!"

लौकिक मान लेने के लिये ग्रज्ञानी जीव वृत धारण करता है, किन्तु राग रहित श्रीर जडकी कियासे रहित ग्रपना स्वभाव है उसकी पहिचान नहीं करता श्रीर वृत घारण करके ग्रभिमान करता है।

प्रथम ग्रपने स्वभावकी हृष्टि करना चाहिये। दया—दानादिके माव ग्राते हैं, किन्तु ज्ञानी उन्हे पुण्यास्त्रव मानता है। स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान भीर लीनताका होना वह निश्चय है भीर शुभरागको व्यवहार कहते हैं। "ग्रात्मसिद्धि" में कहा है कि—

"नय निश्चय एकान्तथी आत्मां नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहि, बने साथै रहेल।"

जब निश्चय प्रगट होता है तब गुभराग को व्यवहार कहते हैं। कोई स्रज्ञानी जीव उपवास करने के लिये स्रगले दिन खूब खा ले, तो वह वृत्ति गृद्धिपने की है। वह रागके पोषण्यका साधन करता है किन्तु स्रात्माके पोषण्यका साधन नहीं करता। मेरे ज्ञान स्वभावमें शांति है उसकी उसे खबर नहीं है। कुन्दकुन्दाचार्याद भावलिंगी सुनि थे, वे सहज निदोंष स्राहार लेते थे। श्राजकल तो मुनियों के लिये चौका बनाते हैं और वहां वे स्राहार लेते थे। श्राजकल तो मुनियों के लिये चौका बनाते हैं और वहां वे स्राहार लेते हैं—यह सब पापभाव है। सज्ञानी बाह्य साधन भी रागादि की पृष्टिके लिये करता है। श्रज्ञानी की हृष्टि परके ऊपर है, खान—पानके पदार्थों शांति मानता है। घरीर तो सजीव तत्व है, श्रात्मा जीवतत्त्व है, भोजनकी वृत्ति उठे वह साधव तत्त्व है। तीनों को पृथक् मानना चाहिये।

श्चात्मभानके पश्चात् शुभराग होता है; कर्मसे राग नहीं होता । ग्रात्मपान होने के पश्चात् भी पूजन प्रभावना, यात्रादिका राग

मोकसाग प्रकाशक की किएमें माता है, किन्तु रागरहित झारमाका ज्ञान हुमा वह नियमय है भीर

गुमराय सच्चा धर्म नहीं है आसब ही है ऐसा बानना वह व्यवहार है। कर्मसे राग नहीं होता। कर्म विभारे कीन सूस मेरी अधिकाई। कर्मतो अड़ है चीव बपनी भूससे परिभ्रमण करता है। मैं भूस करता है तो कर्मको निमित्त कहा बाता है।

1×1

मजानी स्वयं मपराध करता है भीर कर्म पर वीय जानता है। कम है इससिये विकार नहीं है किन्तु स्वयं राग में क्का शब कर्म

को निमित्त कहा चाता है। वैसा कि उपर कहा है-पर्याय का यथार्थ ज्ञान करने भासा बर्गी समम्बना है कि मेरा ज्ञान स्वभाव राग से भी श्रीयक है। स्वभावकी धाधकता में राग गोण है। मैं राग नहीं है राग एकसमय की वर्याय

है मैं राय से पूपक हैं मैं ज्ञान स्वमाबी हैं-ऐसी दृष्टि करना सो निव्यय है और राग की पर्याय का ज्ञान वर्तता है वह व्यवहार है। पुत्रा प्रभावनादि काम होते हैं चनमें ग्रज्ञानी बढ़ाई मानदा

है। प्रपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं है और पांच साक्ष रुपये सर्च करने में बड़प्पन मानता है। मन्दिर की पर्याय बड़से होती है उसकी संधे खबर महीं है और कर्तापने का धिममान करता है। भीव बितनी क्यायमन्दता करे उतना पृथ्य होता है किन्तु उससे जो वर्म मामता है वह स्पवहारामाधी मिच्यादिह है। वो राग धाना है वह हो प्रायेगा ही किन्तु उससमय दृष्टि किम घोर है वह देखना चाहिये। मन्दिर मानस्तम्म ग्रादि जड़ के कारण वनते हैं तथापि ग्रहानी मामता है कि मैंने इतने मस्दिर बनाये वह कद्दरबहुद्धि मतसाता है। धारमहानी उसका मिमान नहीं करता।

ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है और कर्ती है वह ज्ञाता नहीं है।

जो जीव अपने को जड को तथा राग की पर्याय का कर्ता मानता है वह मिध्यादृष्टि है, श्रोर सम्यग्नानी जड की पर्याय का तथा अस्थिरता के राग का जाता है, वह स्वय को उसका कर्ता नहीं मानता। जो पर की क्रिया का कर्ता होता है वह ज्ञानी नहीं है, श्रोर जो जाता है वह पर का तथा राग का कर्ता नहीं होता। जिसे श्रात्मा का भान हुआ है उसे देव-गुरु-शास्त्र पर भक्ति का भाव आता है वह गुभराग है। ज्ञानी समभता है कि पुण्य आश्रव है। मकान की किया मैंने नहीं की। पुद्गल परमागु की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल मे होना है वह होगी, उसमें फेरफार करने के लिये इन्द्र या नरेन्द्र समर्थ नहीं हैं।

श्रीर श्रज्ञानी हिंसा के परिशाम करता है। भगवान की पूजाके प्रसग पर फूलो मे श्रसहिंसा का, तथा रात्रि के समय दीयावत्ती में जीव मरते हैं, उनका विचार करना चाहिये। पूजादि कार्य तो अपने तथा श्रन्य जीवों के परिणाम सुधारने के लिये कहे हैं। श्रीर वहाँ किचित् हिंसादिक भी होने हैं, किन्तु वहाँ श्रपराध श्रत्य हो श्रीर लाभ श्रधिक हो ऐसा करने को कहा है। सावद्य श्रत्य श्रीर पुण्य बहु हो तो पूजा—मक्ति करने को कहा है। सावद्य श्रत्य श्रीर पुण्य बहु हो तो पूजा—मक्ति करने को कहा है। श्रव, श्रज्ञानी को परिणामों की तो पहिचान नही है, कितना लाभ श्रीर कितनी हानि होती है उसकी खबर नही है। जिसप्रकार व्यापारी व्यापार में सब ध्यान रखता है उसीप्रकार धर्मकाय में लाभ—हानि का विचार करना चाहिये श्रज्ञानी को लाभ हानि का श्रथवा विधि श्रविधि का ज्ञान नही है। समूह्यात्रा में कई बार तीव्र श्राकुलतामय परिशाम हो जाते हैं। पहार्ड पर यात्रा करने जाये श्रीर थकान श्रा जाये, उस-

११८ मोचमार्गे प्रकाशक की किंग्लै समय तीय कपाय के परिमाम करता है विवेक महीं रखता। पूजा विभिन्नुर्वेक या प्रविधि से करता है समका जान नहीं है। बारमा

बाहिने।

x

x

{ अलुन पुस्ता = वित्तार ता • २१-२-२१ }

! सर्व आस्त्रों का तास्यर्य "बीतराग माव" है, शुमनाव कर्म

महीं, किन्तु पुरुष है |

बीवा-बीववी-ब्दुत पादि पुरुषका है उन्हें यदि न माने दो

श्रद्ध चैतन्य स्वभावी है ऐसे मानपूर्वक अपने परिलामों को देखना

तीर्घ का ही नाग्य हो बायेगा भीर बो बीव भात सेद का ही प्राथम करके बामें मानता है किन्तु निक्चय समेद स्वचाव को नहीं पह बानता उसे तरब का मान नहीं है। निक्चय के विना तो तरब का हो सोप हो जाता है भीर सामक दक्षामें वो सेद पढ़ते हैं उसे बानते क्य स्ववहार के बिना तीर्घ का सोप होता है इससिये दोनों को

स्य स्यवहार के बिना तीयें का सोप होता है इससिये दोनों की यवावद बानना बाहिये ! सात्रा-यूवाद का शुमसाव धर्म नहीं है किन्तु पुरूप है। बाहर स्पोर की किया से पुष्प नहीं है किन्तु सत्तर में मन्दराय किया उससे पुष्प होता है। उसके बससे सरीर की किया से पुष्प माने

चीर पुष्प की मर्म माने के घोनी सुब है। निरुष्प व्यवहार दोनों बातकर निरुष्प का घावर करना और व्यवहार को हैय बनाना बहु कार्य करना है। बानने योग्य योगों हैं किन्तु झादरणीय हो एक निरुष्प हो है। मन्दरात और पर्म पुष्क पुषक वस्तुर है। धर्म हो बीजराग मान है। निरुष्प स्त्रभाव की वृष्टि एकर बीच में वो राज माने उसे जानना चाहिके किन्तु मारर्थ्या नहीं जानमा चीं हिये — उसका नाम प्रमाणज्ञान है। मात्र व्यवहारके आश्रयसे घर्म माने व निश्चय क्या है उसे न जाने तो वह व्यवहाराभासी है। उसका यह वर्णान चलता है।

वह व्यवहाराभासी जीव शास्त्र पढता है तो पद्धति श्रनुसार पढ लेता है, किन्तु उसके मर्म को नहीं समऋता। यदि वाँचता है तो दूसरों को सुना देता है, पढता है तो स्वय पढ लेता है भीर सुनता है तो जो कुछ कहे वह सुन लेता है, किन्तु शास्त्राभ्यास का जो प्रयोजन है उसका स्वय अन्तरगमे अवधारण नही करता। सर्व शास्त्रोका तात्पर्य तो वीतरागभाव है। वीतरागभावका अर्थ क्या ? स्वभावका श्रवलम्बन श्रोर निमित्तकी उपेक्षा वह वीतरागभाव है। पहले वीतरागी दृष्टि प्रगट होती है ग्रौर फिर वीतरागी चारित्र। परद्रव्य तो तुभसे भिन्न है, उसका तुभमें ध्रभाव है, इसलिये न तो तुभासे उसे कोई लाभ-हानि है, भीर न उससे तुभी। तेरी पर्याय में रागादिभाव होते हैं वह भी घमं नही है, घमं तो घ्रुव स्वभाव के श्राश्रयसे जो वीतरागमाव प्रगट होता है उसमें है। ऐसा भान किये बिना शास्त्र पढ ले--सुन ले तो उससे कही धर्म नही होता। शास्त्रो का तात्पर्य क्या है उसे अज्ञानी नहीं समभता। दिगम्बर सम्प्रदायमें भी जो तत्त्वका निर्णय नहीं करता धौर देवपूजा, शास्त्रस्वाध्यायादि में ही घर्म मान लेता है वह व्यवहाराभासी है।

मगवानके दर्शन करने जाये वहाँ स्वय मन्दराग करे तो पुण्य होता है। भगवान कही इस जीवको शुभभाव नहीं कराते। कमंके कारण विकार होता है—यह तो बात ही भूठी है। "श्रात्माके द्रव्य-गुणमें विकार नहीं है, तो फिर पर्यायमें कहाँ से श्राया?—पर्यायमें कमने विकार कराया है,"—ऐसा श्रज्ञानी कहता है किन्तु वह भूठ

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

है। भो विकार हुधा वह भीवकी पर्यायमें घपने घपरामसे हुछा है। इम्प-नुषमें विकार नहीं है किन्तु पर्यायमें बसा धर्म है घपनी योग्यता

बीबके स्वतत्व हैं। तत्वायसूत्र में वहा है कि ---

₹4•

भौपशमिकधायिकौ माषौ मिभरच जीवस्य स्वतस्वमीद यिकपारियामिकी च । विचार तो करो कि पूर्व धनन्तानम्तकास परिअमणमें वसा

गमा तो बस्तुस्बरूप क्या है ? धुममाब किये वत-तप किये तमापि दू समें भ्रमन करता रहा -तो बाकी क्या रह गया ? मैं पूक्य-पाप रहित ज्ञायक विदानन्दयूति है--ऐसी वृष्टिसे धर्मका प्रारम्स होता 🕻 । भी समयसारमें कहा है कि---

है। यह पर्याय भी जीवका स्वतत्त्व है। ग्रीदिशकादि पांचों भाव

निविद्यापमचीज पमची जालको दुश्री भागी। पक्रमसंति सद पाक्षी बो सो उसो चेव ॥ ६॥

शान हारा प्रवम ऐसे ज्ञायक स्वमावको पहिचान करना वह प्रपूर भर्म का प्रारम्भ है। को निमित्त से भर्म सामता है उसे निमित्त से भेदज्ञान नहीं है रागसे बर्म मानता है उसे कथायसे मेदजान गई।

है उसे धर्म नहीं हो सकता। जैन कुसमें जन्म क्षेत्रे से कहीं धर्म नहीं हो बाता। इस परम्परा कहीं बम नहीं है। पूत्र या पैसाविके हैत्से भगवानको मानै हो। एसमें भी पाप ही है। कुरेवादिको माने

वह मिच्याविष्ट है। उत्पर से मसे ही इन्द्र चतर बार्वे तथापि धर्मी कीव कहता है कि वे मेरा फूछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। इन्ह्र नरेन्द्र या जिनेन्द्र-कोई भी फैरफार महीं कर सकते। जिस काल सर्वत्रवेष में को बेका है उसमें कोई फैएफाद करने में समर्थ नहीं है। जो ऐसा जानता है वह किसी भी कुदेव देव—देवी को नहीं मानता। अज्ञानी आतमाक परमार्थ स्वभावको तो जानता नहीं है और अभूतार्थ धर्मकी साधना करता है अर्थात् रागको धर्म मानता है। व्यवहार तो अभूतार्थ है और जुद्धनय भूतार्थ है। भूतार्थ आत्मस्वभाव के आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन है। उसे जो नहीं जानता और कषाय की मन्दता करके अपने को धर्मी मानता है वह जीव अभूतार्थ धर्मकी साधना करता है, वह भी व्यवहाराभासी है।

श्रीर कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है तथा कुछ धर्मबुद्धि भी है, इसलिये वे कुछ पूर्वोक्त प्रकारसे भी धर्मका साधन करते हैं, तथा कुछ श्रागममे कहा है तदनुसार भी श्रपने परिणामोको सुधारते हैं,—इसप्रकार उनमे मिश्रपना होता है।

व्यवहाररत्नत्रय आश्रव है; अरिहन्तकी महानता बाह्य वैभव से नहीं किन्तु बीतरागी विज्ञान से है।

श्रीर कोई. धर्म बुद्धि से धर्म साधन करते हैं, किन्तु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिये वे भी श्रभूतार्थं धर्म की श्रर्थात् राग की ही साधना करते हैं। व्यवहार सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र के ग्रुभराग को ही मोक्षमार्ग मानकर उसका सेवन करते हैं, किन्तु वास्तव में वह मोक्षमार्ग नहीं है। व्यवहार रत्नत्र्य श्रास्त्रव है, किन्तु श्रज्ञानी उसे मीक्ष-मार्ग मानता है। श्रीर देव—गुरु धर्म की प्रतीति को शास्त्रों में सम्यक्त्व कहा है, इसलिये वह जीव श्ररिहन्तदेव—निर्मन्य ग्रुरु तथा जैन शास्त्र के श्रतिरिक्त दूसरों की वन्दनादि नहीं करता, कुदेव—कुगुरु—कुशास्त्र को नहीं मानता, किन्तु सच्चे देव—गुरु—शास्त्रको परीक्षा करके स्वय

नहीं पहिचानता। तत्त्वज्ञान पूर्वक यथायं परीक्षा करे तो मिध्यात्व

मोश्रमार्गं प्रकाशक की किरणे

158

बुर हो बाये । बज्ञानी मात्र बाह्य धरीरादि सक्षराों द्वारा ही परीक्षा करता है किन्सु तत्त्वज्ञानपूर्वक सर्वशको नहीं पहुचानता । भगवानको

भी परीक्षा करके पहिचानना चाहिये । समन्तमहाबार्य भी सर्वज्ञकी परीक्षा करके बाप्तमीमांसा में कहते हैं कि हे नाय !

/ दवागमन मोयानचा मरादिविभृतयः । मायाबिष्वपि इत्यते नावस्त्वमसि नो महान् । । देव बाते हैं बाकाश में गमन होता है चैंबर डोरते हैं, धमव

धरण की रचना होती है—यह सब तो मामाबी देव के भी होता विकाई देता है इसलिये चतने से ही भाग महान नहीं हैं किन्तु सबसता बीतरागतादि बापके मुनों की पहिचान करके हम बापकी महाम भौर पूज्य मानते हैं। इसिम्ये तत्वकानपूर्वक सच्ची परीक्षा करमा चाहियै।

### y

## जैनाभासों की सुदेव-गुरु-शाह्मभक्ति का मिथ्यापना

भगवान इन्द्रों से पूज्य हैं, आकाश में विचरते हैं, उनके परम भौदारिक शरीर होता है—यह बात तो ठीक है, किन्तु वे सब बाह्य लक्षण हैं, वह तो देह का वर्णन हुआ, किन्तु भगवान के आत्मा के गुणोको न पहिचाने तो वह भी मिथ्यादृष्टि है। प्रवचनसारकी ५० बी गाथा में कहा है कि —

नो जाणदि श्ररहंतं दन्यचगुणचपज्जयचहि । सो जाणदि श्रप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥

वहाँ तत्त्वज्ञानपूर्वक श्रिरहन्त देवके द्रव्य-गुण-पर्याय की परीक्षा फरके यथार्थ जाने श्रीर श्रपने श्रात्माका भी ऐसा ही स्वभाव है,— इसप्रकार स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय करे, उसे श्रपने श्रात्मा की पहिचान होती है, उसका मोह (मिध्यात्व) नष्ट हो जाता है श्रीर उसे क्षायिक सम्यवत्व होता है। श्रिरहन्तो ने इसी विधि से मोह का नाश किया है श्रीर यही उपदेश दिया है कि—हमने जिसप्रकार मोह का नाश किया है, उसी प्रकार तुम भी वैसा ही पुरुषार्थ करो तो सुम्हारे मोहका भी नाश होगा।

श्ररिहन्त भगवान देव इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, श्रनेक श्रतिशय सहित हैं, क्षुघादि दोष रहित हैं, शारीरिक सीन्दर्य को घारण करते हैं,

मोक्साग प्रकाशक की किरयें

\$68

स्त्री सगमादि से रहिल हैं दिस्याध्वमि द्वारा उपवेश देते हैं केबसङ्गाम हारा स्त्रोकासोक को बानते हैं तथा जिन्होंने काम-कोषादिका नाश किया है —हस्यादि विशेषण सगाते हैं उनमें बोई विशेषण तो पुरामाधित है तथा कोई बीवाधित है उन्हें मिल-मिल नहीं बानता

पुरानाला है परा काइ बायालय है वह तिमान का गहा बातरा असे कोई प्रसमान बातीय मनुष्यादि वर्यायों में निमता न बानकर विष्या है हि यारण करता है उसीमकार यह भी प्रसमानवातीय प्रिवृत्त के विद्येषणों को निम्न न बानकर निम्यावृद्धिया है ।

शस्यात्राहरपातृ हा वारण करता हु। सुनिराज के निकट छिंद भीर हिरण एकसाम बेटते हैं वहाँ कहीं सुनि के महिसा भाव के कारण वह नहीं है वर्षों कि माविमी भाई सक मुनि को भी सिंह माकर का वाता है। इसिनिये वाह्य समोगों पर से ग्रुपों की पहिचान मही होती। भारमा के ग्रुप्ण क्या हैं भीर

पुष्पकाकार्यकौनसाहै े उनमें पूषक⊸पूषक वामना वाहिये। × × × (वास्कृत कुल्ला द रविकार, ता २२⊶१~१०१)

धौर मगवाम केवसबान से सोकालोक को जानते हैं—ऐसा मानता है किन्तु केवसबान क्या है उसे नहीं पहिचानता । पुनक्ष स्वरीर धौर धारमा के समोगक्य पर्याय को ही बानता है किन्तु जीव-प्रजीव को मिल्ल-मिल नहीं बानता वह मिच्यावृद्धि है। धौर मगवान मान सौकालोक को समीत् परको ही जानते हैं—ऐसा मगता है किन्तु उसमें धारमा तो साथा ही नहीं निवक्य से परके धारमा को जानने पर उसमें सोकालोक व्यवहार से सात हो बाते है उसकी प्रजानी को कवर नहीं है। धारमा धौर स्वरीर तो सस मान जातीय है सर्वात उनकी मिल्ल-मिल बाति है उन्हें जी निक्स भिन्न नहीं जानता उसके मिथ्यात्व है। पुनश्च, कर्म ग्रीर ग्रात्मा भी ग्रसमानजातीय हैं, तथापि कर्म के क्षयोपशम के कारण जीव में ज्ञान का विकास होता है—ऐसा मानता है वह भी मिथ्यादृष्टि है। केवलज्ञानादि तो ग्रात्माकी पर्यायें है। पुण्यका उदय ग्रीर परम ग्रीदारिक शरीर वे जीव से भिन्न वस्तु है।

प्रश्न — तीर्थंकर प्रकृति भी जीव से हुई है न ?

उत्तर — नहीं, वर्तमान में केवलज्ञान श्रीर वीतरागता है उसके कारण कही तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति श्रात्मा के गुण का फल नहीं है, श्रीर पूर्वकाल में जब तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हुआ उस समय जीव का रागभाव निमित्त था, किन्तु तीर्थंकर प्रकृति स्वय तो जड है। श्रात्मा के कारण वह प्रकृति माने तो उसे जड़— चेतन की भिन्नता का भान नहीं है, वह श्ररिहन्त को नहीं पहचानता। भले ही श्ररिहन्त की जाप श्रीर भक्तिका शुभभाव करे तो पुण्य वध होगा, किन्तु उसे धमंं नहीं हो सकता।

### केवलज्ञान के कारण दिव्यध्वनि नहीं खिरती

जीव श्रीर शरीर को कब भिन्न माना कहलाता है न जीव के कारण शरीर श्रच्छा रहता है, जीवके कारण शरीर चलता है—ऐसा जो मानता है उसने जीव श्रीर शरीर को पृथक् नहीं माना किन्तु एक माना है। जड पदार्थ भी "उत्पादन्यय ध्रीन्ययुक्त सत्" है, इसलिये जह शरीर के उत्पाद—न्यय भी उसीके कारण होते हैं—जीव के कारण नहीं। श्रात्मा के उत्पाद—न्यय श्रप्तमें हैं, केवलज्ञान-पर्याय रूपसे भगवानका श्रात्मा उत्पन्त हुश्रा है, किन्तु जड शरीरकी परमौदारिक श्रवस्था हुई उसमे श्रात्मा उत्पन्त नहीं हुश्रा है, वह तो जह का उत्पाद है। श्रीर भगवान ऊपर श्राकाश में हम भरे विना

१६६ योजनार्ग प्रकारक की किरवें विभारण करते हैं किन्तु वहाँ धरीर के चमने की किया उनके मारमा के कारण नहीं हुई है। वेदनकान हमा दुधसिये धरीर उत्पर माकास

में पसता है—ऐसा नहीं है दोनों का परिएमन मिन्न-मिन्न है। इसर बीबनें केवसज्ञान का स्वकास है और पुद्गस में दिव्याव्यक्तिका स्वकास है किन्तु बीगके देवसज्ज्ञान के कारण दिव्याव्यक्ति नहीं है। पदि बीबके केवसज्ञान के कारण दिव्याव्यति हो तो बीब में केवला ज्ञान तो प्रसन्द कर से सबेब है इसमिये वाएं। भी सर्वेव होना चाहिये किन्तु वाएं। तो प्रयुक्त कास ही विस्ती है वाएं। गो

स्तके धपने स्वकाल में ही सिरती है। मगदान को प्रिकास का सान वर्तता है किस समय वाणी सिरोपी उसका भी सान है केवनसान किसी परकी पर्याय को करता या रोकता महीं है। कोय धरहरत-भरिहरत करते हैं किस्तु धरिहरत के केवसझान को नहीं पहिचानते। मगवान की वाणी — ऐसा कहना वह उपचार है भीर

भगवान की बाणी से दूसरे जीवों को बास्तव में बान नहीं होता किन्तु सभी जीव धपनी—घपनी योग्यतानुसार समस्रें उसमें वह निमित्त होती है। जीव—घजीव स्वतंत्र हैं दोनों की धवस्त्वा भिस

निस्त है-इसप्रकार समार्थ विशेषण से श्रीव को पहिचाने वह निष्माहित नहीं रहता। स्नारमामें से तो वाणी नहीं निवसती और वास्तवमें परीरमें से भी वाणी नहीं निकसती। सरीर तो साहार वर्गेणा से बनता है सीर माया मायावर्गणा से बनती है। जिस प्रकार चने के साटे में जो भारा सबुदुर्भों निस्ते तैयार किया हो स्तर्म से समय नहीं बन सकता, मगज के लिये मोटे आटे की आवश्यकता होती है। उसीप्रकार ग्राहारवर्गणा और भाषावर्गणा भिन्न भिन्न हैं, उनमे आहारवर्गणासे सीधी भाषा नहीं हो सकती, किन्तु भाषावर्गणासे ही भाषा
होती है। और कर्म की कार्मण वर्गणा है वह भी अलग है, इसलिये
कर्म के कारण भाषा हुई—ऐसा भी नहीं है। जगत में भिन्न-भिन्न
योग्यता वाले अनन्त परमाग्र हैं।

"है भगवान । श्राप स्वर्ग-मोक्ष दातार हो"—ऐसा स्तृति में धाता है, वहाँ श्रज्ञानी वास्तव में ऐसा मान लेता है कि भगवान हमें तार देंगे। भाई । स्वर्ग तो तेरे शुभ परिणामों से होता है श्रीय मोक्षदशा तेरे शुद्ध उपयोग से प्रगट होती है, उसमे भगवान तो निमित्त मात्र हैं। भगवान तुभी मोक्ष दें श्रीर दूसरे को मोक्ष न दें उसका कोई कारण ? क्या भगवान रागी-द्वेषी हैं ? जीव श्रपने परिणामों से ही स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान किसी को कुछ नहीं देते।

में ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप निरोगी है, श्रीर यह जो राग है वह रोग है—ऐसा जानकर ज्ञानी विनयपूर्वक कहता है कि "हे भगवान । मुफे भावग्रारोग्य श्रीर बोधि का लाभ दो । मुफे उत्तम समाधि दो ।"—वहाँ वह उपचार है। मैं श्रपने ज्ञानानन्द स्वरूप मे से समाधि प्रगट करूँ, उसमें भगवान तो निमित्त हैं। स्वय अपने में से भावग्रारोग्य श्रीर समाधि प्रगट की तब विनय से— नम्रता से ऐसा कहा कि "हे भगवान् । श्राप बोधि—समाधि दातार हो। लोक मे भी नम्रता से कहते हैं कि "बढ़ो के पुण्य का प्रताप है," किन्तु बढ़ो के पास पाँच हजार की सम्पत्ति हो श्रीर तेरे पास लाखो की हो जाये, तो बढ़ो का पूँण्य कहाँ से श्राया ? श्रपने पुण्य

का फल है वहाँ विनय से धड़ों का पूच्य कहते हैं। उसी प्रकार वर्मी बीब स्वयं ग्रपने पुरुषाय से बोधि-समाधि प्रगट करके सरसा है, वहाँ मगवाम को विनय-बहुमान से ऐसा कहता है कि है भगवान ! ग्राप हमें बोधिसमाधि देने वासे हो थाप वीनदमास दरनदारन हो माप मध्म उधारक भीर पवितपायन हो । यह सब कवन मन्ति के-निमित्त के-उपचार के हैं। मगवान पविवपायन हों हो सब का सदार होना चाडिये घौर पाप का नाश होना चाहिये किन्तु ऐसा महीं है। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को उपभार से "बी का बड़ा" कहा बाता है किन्तु उससे कहीं वह घड़ा भी के समान कावा गहीं कासकता ससी प्रकार भगवान को उपचार से तरनतारन समग सदारक कहा बाता है किन्तु सम्मूच कहीं भगवान इस बीव के परिणामों के कर्ता नहीं हैं :--ऐसी यवार्व बस्तस्थिति को न समग्रे मीर यों ही प्ररिहम्त को माने तो वह भी स्पवहारामासी मिच्याefe t :

बिस प्रकार सन्धमती कर त्वहुद्धि से इंस्वर को मानते हैं वसी
प्रकार यह भी धरिहरूत को मानता है किन्तु ऐसा नहीं बानता
कि—फस दो धपने परिधामों का मिनता है। ज्ञानी बीव धरिहरूत
देव को निमित्त मानता है इस्तिसे उपवार से तो यह विवेदम
सम्मव हैं किन्तु धपने परिणाम सुधारे विना दो धरिहरूत में यह
उपवार भी सम्मवित नहीं है ऐसा को नहीं वामता धौर दिना बाने
परिहरूत का नाम केकर मानदा है वह भी स्थवहारामासी निस्धाइटि है यह बास्टक में जैन नहीं है।

×

[ फाल्गुन शुक्ला १० सोमवार, ता० २३-२-५३]

श्राचार्य भगवान की कही हुई बात प० टोडरमलजी ने चालू देश भाषा में कही है। मै शुद्ध चिदानन्द हूँ—ऐसी दृष्टि नहीं हुई है श्रीर पुण्य परिग्णामो मे धर्ममानता है वह व्यवहाराभासी है। लहसुन खाते-खाते श्रमृत की डकार नही श्राती, उसीप्रकार गुभभाव-रूपी विकार करते-करते कभी गृद्ध टशा प्राप्त नहीं होती। प्रज्ञानी गुभभाव को धर्म का कारण समभता है। राग तो त्याग करने योग्य है, तथापि ऐसा मानना कि राग करते-करते सम्यग्दर्शन हो जायेगा, वह मिण्यादर्शन शल्य है। बाहुविल भगवान की प्रतिमा के कारगा श्राकवंण होता हो तो सभी को होना चाहिये, किन्तु ऐसा नही होता जीव को फल तो श्रपने परिणामो का है। जो जीव शुभ-परिणाम करे उसे भगवान श्रथवा दिव्यध्वनि शुभ का निमित्त कहलाता है। भगवान है इसलिये कषाय मन्दता हुई—ऐसा नहीं है। घर्मी जीव समफता है कि मेरे परिस्णाम मुक्त से होते हैं, भगवान श्रथवा प्रतिमा तो निमित्त मात्र हैं, इसलिये उपचारसे भगवानको वे विशेषण सम्भव हैं।

परिणाम शुद्ध हुए बिना व्यवहार से श्रिरहन्त को भी स्वर्ग मोक्षादि के दाता कहा नहीं है। श्रिरहन्त देव तथा वाणी परवस्तु है। श्रुभमाव पुण्याश्रव है, उससे रहित चिदानन्द की हिष्ट पूर्वक शुद्ध परिणाम करे—वह मोक्षदातार है तो श्रिरहन्त को उपचार से मोक्षदातार कहा जाता है। जितना शुभराग शेष रहता है उसके निमित्त से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर भगवान को निमित्त रूपसे स्वर्गदाता भी कहा जायेगा। यदि भगवान इस जीवके शुभ या शुद्धपरिणामोके कर्ता हो तो वे निमित्त नहीं रहते, किन्तु उपादान हो गये, इसलिये वह भूल है। कोई वह कि—सम्मेदशिखर श्रीर

१७० मोचनार्ग प्रकाशक की किरयें

गिरनार का वादावरण ऐसा है कि धर्म की दिव हो तो ऐसा मानने बाला मिथ्याहरिट है।

पुनाओं से कहते हैं कि भरिहन्त मगवानका गाम मुनकर कुतों आदि ने स्वयं प्राप्त किया है। सक्षाधी मानते हैं कि मगवान के नाम में बड़ा प्रतिचय है, किन्तु बड़ भान्ति है। धरने परिलामों में क्याय मन्यता हुए दिना मान नाम सेने से स्वयं की प्राप्ति नहीं होती, तो किर गाम मुननेवाकों को कहाँ से होगी ? परिलाम के विना फल

त्वर नान जुनवाना का निवृद्ध हुएन। वार्याण के विचारण नहीं है। नाम दो परबस्तु है उससे शुप्र परिचाम होते हों दो सबके होना पाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। यो हहान्त दिया गया है उसमें उस ज्ञानाविकने प्रपत्ने परियामों के क्यायडी मन्त्रता की है और उसके फसस्बरूप स्वयंकी प्राप्ति हुई है। नाम के कारसा सुप

भाव नहीं होते । कोई भगवान के समवधरणमें गया समवा मन्विरमें

सयाः किन्तु बही स्थापारादिकै सञ्चामपरिस्ताम करेतो तथा भगवान उन्हें बदस देंगे ? अपने पुरुषाचे पूचे के जुममाव करेतो भगवान की निभिक्त कहा जाता है। यहाँ मगवान के नाम की मुख्यता करके सप्यारसे क्यन किया है।

क्तिने हो प्रकानी ऐसा मानते हैं कि भगवानका नाम को आरती करो कुत बढ़ाओं पूका करों तो रोग गढ़ होगा पुत्रकी प्रार्थित होगी पैसा मिस्मा प्रमुक्तमता हो बायेगी तो ऐसा मानति हों मिस्माइडि हैं। प्रमुक्तमता तो पूर्व पुत्रके कारण प्राप्त होते हैं। बतानामें पुत्रभाव करने के कारण वर्तमान संयोग प्राप्त गद्दी होता। कोई कहें कि मखानर स्तोत्र पढ़ने से सी मानतु गावार्यके ४ स ताले टट यथे थे तो उससे कहते हैं कि ताले सस सम्बद्धना ही थे। शुभ परिस्णामो के कारण ताले नही टूटे हैं। ताले स्वय टूटे तव भक्तामरस्तोत्रके शुभभावको निमित्त कहते हैं।

सीताजी के ब्रह्मचर्यसे श्राग्न पानी हप हो गई यह भी उपचार कथन है। सुको शल मुनि ब्रह्मचारी थे, तथापि उन्हें व्याघ्री वयो खाती है ? ब्रह्मचर्य वाह्ममें कार्य नहीं करता। सीताजी को पूर्व कर्मका उदय श्राया, तव ब्रह्मचर्यमें श्रारोप किया गया। गजकुमार मुनि तो छट्ठे गुएएस्थानमें विराजमान थे, ब्रह्मचारी थे तथापि श्राग्नका परिष्ह क्यो श्राया ? इसलिये ब्रह्मचर्य से बाह्म परिषह दूर नहीं होते। श्रज्ञानी जीव घनकी प्राप्तिके लिये दुकान की देहरीके श्रथवा गल्लेके पैरो पडते हैं श्रीर भगवानका नाम लेते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं। पूर्व पुण्यानुसार श्रनुकूल सामग्री प्राप्त होती है श्रीर पापका उदय हो तो प्रतिकूल।

कोई-कोई पण्डित कहते हैं कि जीवकी वर्तमान चतुराई के कारण श्रनुकूल सामग्री प्राप्त होती है, किन्तु यह भूल है। सामग्री तो सामग्री के कारण प्राप्त होती है, उसमें वर्तमान बुद्धिमत्ता नहीं किन्तु पूर्व पुण्य निमित्त है। भगवानके नामके कारण सामग्री धाती हो तो भगवान जडके कर्ता हो जायें, किन्तु ऐसा नही है। सामग्री ध्रपने कारण धाती है उसमें कमें निमित्त है—ऐसा बतलाना है। जो भगवानको सामग्री प्रदान करनेवाला मानता है वह व्यवहारामासी है। ध्रिरहन्तकी स्तुति करने से पूर्व पापकमोंका सक्तमण होकर पुण्यरूप हो जाते हैं, ग्रीर उनके निमित्तसे सामग्री प्राप्त होती है, इसलिये भगवानकी स्तुति पर वैसा ग्रारोप धाता है।

स्तुति में श्राता है कि "हे प्रमु । मुक्ते तारो," वह निमित्त का कथन है। "तुक्तमे ज्ञानानन्द शक्ति विद्यमान है, तू स्वय से ही

१७२ सोचनार्ग प्रकाशक की किरवें वरेगा —ऐसा मसवान कहते हैं। वो स्वयं वरवा है उसे सगवान निमित्त कहताये हैं। सीसचर सगवान वर्तसान में विराजनाय हैं

उनसे तरते हों तो महाविदेह क्षेत्रमें सब तर वाना चाहिये किन्तू

ऐसा नहीं होता। यो यीव पहले से ही ससार प्रयोजनके हेत्से मन्डि करता है वह पापी है। पूजा करने से धनिष्ट टमेगा धौर इच्टकी प्राप्ति होगी-ऐसा माननेशासा मिच्याइप्टि तो है ही तथा प्रमुभ परिमामी भी है। मन्दिर बनवाने भीर पूजा करने से पुत्र प्राप्त होगा-ऐसा माननेवासे को मिध्यास्य सहित पाप संगता है। धपने में कथायकी मन्दला करे हो पूर्वके पाप कमोंका संक्रमण होता है किन्त पाकांसावासे को पाप का सक्रमण नहीं होता इसनिये उसका कार्य सिद्ध मही होता। मगवानकी मिक्कि मोक्ष होगा-ऐसा को मानता है वह मिष्यादृष्टि है। वो मगवानकी मस्टिमें ही तक्कीन हो जाता है किन्तु धपमे ज्ञानस्मभावको ध्यय महीं बनावा उसकी सुन्ति नहीं होती। सज्ञानी भीव भक्तिमें पति बनुराग करता है भगवान से कहता है कि 'है प्रमो बिंब टो पार स्तारो ! इसका धर्वबह हमा कि धमीतक भगवान ने इवामा है उन्हें घमीतक पार उतारमा नहीं बामा किन्तु यह बात मिथ्या है। बीव बपने कारण तरता है धौर भटकता है। मिक्कि कारण मोक्ष माने तो धन्यमती बेसी वृध्टि हुई। बिछे घारमा का भाग हुमा है ऐसे जीवको गुभरायका स्पय होकर गुद्धदशा होगी तब मोक्ष होगा। इसकिये वर्गी जीवके सुम रागको मोक्षका परस्पराकारण कहा है। सक्रामी बीव मिकिसे

सम्यावर्धन मानता है वह भूत है। मिक दो बन्धमार्थ है और सम्य वर्सनादि पुष्टिका मार्ग है। बन्धमार्थको पुष्टिमार्थ मानना वह सिथ्यात्व है । जीवो को सच्चा निर्एाय करना चाहिये । धर्मी जीवको भक्तिका ग्रुभराग श्राता है किन्तु उसे वह मुक्तिका कारण नही मानता। भगवान की भक्ति राग है, विकार है, पुण्य है, उपाधि है, उससे तो बन्ध होता है।

भ्रपने कारण शुभभाव करे तो पुण्य वन्ध होता है, किन्तु वह मोक्षका कारण नही है । मुनिको श्राहारदान देते समय शुभराग करे तो पुण्य वन्घ होता है। भावलिंगी सन्तको निर्दोष श्राहार दे, उनके लिये खरीदकर न लाये, उद्देशिक आहार न दे, तथा भक्ति सहित विधिपूर्वक दे तो पुण्यसे भोगभूमि में उत्पन्न होता है। देवकी या मुनिकी भक्ति मुक्तिका कारण नही है। जैसा भगवान कहते हैं वैसी श्रद्धा तो करो मार्गमें गडबडी नही चल सकती।

फाल्युन शुक्ला ११ मगलवार, ता० २४-२-५३ ]

# ज्ञानी के ही सच्ची मक्ति होती है

सर्वज्ञ देव, निर्ग्रन्थ गुरु श्रीर शास्त्रकी भक्तिको धर्मी जीव बाह्य निमित्त मानता है। मेरा स्वरूप राग रहित है-ऐसे गुद्ध स्वरूपमें केलि करना सो मोक्षमार्ग है। धज्ञानी बाह्य क्रियाकाण्ड धीर पूण्यसे धर्म मानता है। सम्प्रदायमें जन्म लेनेसे जैन नहीं हुआ जाता, किन्तू गुण से जैन हुन्ना जाता है। जैन राग द्वेष मोहका विजेता है। धर्मी जीव भक्तिके रागको उपादेय नही मानता, किन्तु हेय मानता है। राग कभी भी हित कर्ता नहीं है। त्रिलोकीनाथकी भक्ति भी हेय है। ग्रशुभसे बचने के लिये शुभ ग्राता है। ज्ञानी शुभ रागको हेय समभता है, उस घर्मी जीवके निश्चय श्रीर व्यवहार दोनो सच्चे हैं। भात्माका भान हुम्रा हो भौर सिद्ध समान धशसे भ्रानन्दका अनुभव

मोचमार्ग कीश्काशक किरवें

\$#8

सक्का जैन मिलके परिएगम साइकर गुढ़में रहने का प्रमत्त करता है। मुद्धमें न रह सके तो गुम करता है किन्तु उसे हैंग भानता है। पुण्य मोर वर्म दोनों बरतुएँ निम्न हैं। सात तस्व हैं। मगबान की मिल माश्रव दस्व है। स्वर-निवंदा ममें हैं। सात तस्व पुणक है। चितानय स्वमावके माश्यन्ते को दशा प्रगट होती है वह सवस

निर्वेरा है। प्रायवधे सबर नहीं होता। मक्तिसे प्रवबा पुष्पसे पर्मे मानता है उसे नवतरवकी खदा नहीं है। वह प्रज्ञानी मिष्पाइप्टि

करता हो वह प्रविर्धित सम्पादिह है। बहु पुरस्त्वान वासे मूनिकी बात तो प्रसीतिक है वे धन्तर प्रानन्दमें भूसते हैं। क्षाए भरमें बेह से प्रारमिषक पूपक हो बाता है—ऐसी उनकी बचा होती है। यहाँ सम्पादर्धनकी बात है। सम्पादिह बीब रागको उपादेय नहीं मानता।

है। श्रष्ठानी बीब धायवमें धानस्व मानता है। धारमा तो सुन्दर धानस्कर्म है उसकी पर्याप्ये रागवेबके,परिखाम होते हैं यह मैस है। घणुम राव तो मेन हैही किरत धुमराय में मेस है। पर्राह् पहिंद्य प्रस्तुर परिखाम होना वह यमें है। यमी बोब मण्डिके परिखाम को दगदेय नहीं मानता किन्तु सुदोपयोगका स्वयंगी

होता है। पंटोडरमलकी भी भमृतचन्द्राचार्यकी पंचास्तिकाय गांचा १३६ की टीका का ग्राचार वेते हैं।

१३६ का टाका का प्राचार यह हूं। बाय हि स्यूनलस्यवया क्षेत्रहमस्विप्राधान्यस्याद्वानिनो सर्वति। उपरिवन भूमिकायामसम्बास्यदस्य।स्यानराग निषेघार्यं तीवराग-

क्षरविनोदार्थं वा कदास्विन्हानिनोऽपि मवसीति । पर्वः—यह मच्चि मात्र मच्चि ही है प्रमान जिनके ऐसे प्रमानी जीवो के ही होती है, तथा तीव्र रागज्वर मिटाने के हेतू श्रीर श्रस्थान के राग का निषेध करने के लिये कदाचित् ज्ञानी के भी होती है।

भक्ति से कल्यागा होगा-ऐसी मान्यता सिंहत भक्ति श्रज्ञानी जीवो के ही होती है। ज्ञानी के तीव श्रशुभ राग मिटाने के लिये भक्ति का शुभराग श्राता है, तथापि उसे वे हेय समभते हैं।

# ज्ञानी और अज्ञानी नी भक्ति में विशेषता

प्रश्न —यदि ऐसा है तो ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी के भक्ति की विशेषता होती होगी।

उत्तर -- जिसे सम्यग्दर्शन हुन्ना है, जो पुण्य-पाप को हेय सम-भता है, देहादिकी किया को ज्ञेय समभता है, चिदानन्द स्वभाव को उपादेय समभता है-ऐसे घर्मी जीवको सच्ची भक्ति होती है। मिथ्यादृष्टि जीव भक्ति को मुक्तिका कारण मानता है; इसलिये उसके श्रद्धान में श्रति श्रनुराग है। वह मानता है कि भगवान की भक्ति से सम्यग्दर्शन और मुक्ति होगी। सम्यग्दर्शन अरागी पर्याय है, क्या राग पर्यायमें से घरागी पर्याय थ्रा सकती है ? नही, उसका निश्चय मिथ्या है इसलिये व्यवहार भी मिथ्या है। प्रज्ञानी जीव भक्ति में श्रति अनुराग करता है। भक्ति करते-करते कभी कल्याण हो जायेगा-एसा मानता है। राग करते-करते सम्यग्दर्शन नहीं होता। राग को हैय समफकर, श्रात्मा को उपादेय माने तो सम्यग्दर्शन होता है। श्रुतज्ञान प्रमाण-सम्यग्ज्ञान होने के पश्चात् निश्चय भीर व्यवहार-ऐसे दो नय होते हैं। जिसे निश्चय का मान नहीं है उसे व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि कहते हैं।

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरजें

१७६

यमी जीव पदान में भगवानकी मिक्को बग्यका कारण मानता है, इस्तिये उसके परान में प्रमानों की मीति भिक्का प्रमुश्य नहीं प्राता । हाँ वाह्म में मानों के कर्ताचित् पति प्रमुश्य होता है। नन्धीयवर द्वीप में गाशवक प्रतिमा है नहीं इन्द्र मिक करते करते हैं काजानन्य स्वमान की होंठ महीं छूटती तथापि बद राग प्राता है तब भक्ति करते हैं—बाह्म में बहुत मिक करते दिखाई दते हैं। रामभाजनों में मी घातिनाय मगवानकी बड़ी भिक्त की थी। मिक का धनुगाग प्रमानों की भी होता है विन्तु वह मिक की मी मिक का कारन मानता है। इस प्रकार प्रशानी की वेन मिकका स्वस्था

श्राह्मानी की गुरु मिक्कि सब ससके प्रकारिक कैसी होती है वह कहते हैं—-कोई जीव सामानसारी हैं। वे-यह जन सापु हैं हमारे पुर कोई जीव सामानसारी हैं। वे-यह जन सापु हैं हमारे पुर

हैं, इसिनये इनकी मौक करना चाहिये--ऐसा विचार कर उनकी मौक करते हैं किन्तुगृद की परीक्षानहीं करते। जैनकुम में काम निया इसिनये गुरुकी मौक करते हैं तो वह मार्प मही हैं। यग्य मती भी यपने सम्प्रदाय के पुरु को मानते हैं। कुस के समुतार दुव को मानते से नहीं चन सकटा।

धन कोई परीक्षा करता है कि यह मुनि दया पानते हैं वास धनने सिये बनाया हुया प्राह्मार नहीं सेते तो बहु छन्की परीक्षा नहीं है। उद्देशिक प्राह्मार में सह काय की हिंता होती है—ऐसा मान कर बहु बदोच प्राह्मार न से ता बहु कही मुनिका सक्या नहता नहीं है। भ्रत्य-मत मे भी दया पालन करते हैं, तो दया लक्षरा मे भ्रतिव्याप्ति दोष श्राता है। श्रव्याप्ति, श्रतिव्याप्ति श्रीर श्रसभव-इन तीन दोष-रहित लक्षरा द्वारा गुरु को पहिचानना चाहिये। जो दया नही पालते, जो उद्देशिक श्राहार लेते हैं उनकी तो बात ही नही है, किन्तु बाह्य से दया पालन करना भी सच्चा लक्षण नही है। रागरहित श्रात्मा के भान बिना सब व्यर्थ है।

मुनि को दया के परिगाम श्राते हैं, किन्तु दया से पर जीव नहीं बचता। सम्प्रदाय की रूढि श्रनुसार दया के लक्षण से गुरु माने तो वह ठोक नहीं है। जिसके लिये उद्देशिक श्राहार बने उसका तो व्यवहार भी सच्चा नहीं है, किन्तु जो बाह्य से दया श्रोर ब्रह्मचर्याद का पालन करता है उसकी यह बात है। बाह्य ब्रह्मचर्य से मुनि का लक्षगा माने तो श्रतिव्याप्ति दोष श्राता है। श्रन्य मत बाले भी बाह्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिये वह सच्चा लक्षगा नहीं है। जिसे श्राताहृष्टा का मान है श्रीर २० मूल गुणो का पालन करता है वह मुनि है। एषगा समिति में दोष लगाये तो २० मूलगुण में दोष है।

मुनित्रत धार श्रनन्तवार ग्रीवक उपजायो। पं निज श्रातमज्ञान विना सुख लेश न पायो॥

श्रनन्तबार मुनिव्नत धारण किया, किन्तु श्रात्मज्ञानके बिना सुख प्राप्त नहीं कर सका, इसलिये बाह्य शुभभावसे गुरुकी परीक्षा करे तो वह सच्ची परीक्षा नहीं है।

× × ×

[ फाल्गुन शुक्ला १२ बुषवार, ता॰ २४-२-५३ ] व्यवहार समिति स्राश्रव है, वह श्रात्माका मूल स्वरूप नही है। १४ १८८ मोजमार्ग प्रकाशक की किरणें निवचय समिति घोर स्पबहार समिति, निवचय गुण्ति घोर स्पबहार गुण्ति—एसे वो प्रकार हैं। गुरु स्वमावमें सीमता हैं। निवचय गुण्ति

है सीर वहां निरुवयं समिति है। घारमामें लीन न हो उस समय जो धुमराग साता है भीर ससुभसे अपता है वह स्थवहार गुन्ति हैं भीर सुभमें प्रवृत्ति हो वह स्थवहारसमिति है। पुरने स्वरूपकी पहि

भाग नहीं है धीर उनकी भक्ति करके वर्ष मामता है वह निष्माहिट है।
गुरू का स्वरूप समस्ते भिना गुरु मानना वह स्वझान है।
सब जन सन्द्रदायमें जन्म सक्त कुछ बीव प्राझानुतारी होते
हैं। यो शा बिना सम्पर्शत नहीं हुए बाता। यह हुनारे पुरु हैं
ऐमा कहकर उनकी अक्ति करता है किन्तु सामके स्वक्ति से स्वरूप सुनिद्यामें भी स्ववहार
सवार मही है। पारममान होने के परभात् मुनिद्यामें भी स्ववहार
सवार है। स्ववहार पाता हो नहीं—ऐसा माने तो वह सिन्ध्याहिट

है। चोर नोई परीक्षा करना भी है तो— यह मुनि दमा पासते हैं — ऐसा मानकर उनकी मिक करता है। मृनि ४६ दोप रहित बाहार मते हैं उसमें पौच समिति के भाव सायव हैं। २८ मृन पुणाने को समिति है वह साथव हैं यह हेय है। निकिक्त सामन्य बजामें मान होना वह निक्य समिति है। सीर वह सबर निकस सै

उपाध्य है।

संगित तो पासन है। धपने सिये बनाया हुया घाड़ारावि सुनि
सहों तने। ऐसा बोन भेने का माब है वह सुमधाब है धर्म नहीं
है। मुन्ति निद्यय और व्यवहार दोनों होते हैं। बोधे गुगस्मान से
निष्यय और व्यवहार दोनों होते हैं। साबकोंके अवहार धीय
सुनियों के निकस्य होता है—ऐसा सक्षांगे सामते हैं कि तु बहु सुन है। देह सन बाएोसे रहित और राससे भी रहित धारमाने निर्व फल्प अनुभव महित प्रतीतिका होना सो सम्यग्दर्शन है, वह निश्चय है श्रीर जो राग श्राता है वह व्यवहार है। दोनो का ज्ञान होना श्रावश्यक है। श्रज्ञानी जीव दया पालनके परिणामोसे श्रीर निर्दोप श्राहार से मुनिपनेकी परीक्षा करता है, किन्तु वह ठीक नहीं है। सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारिशकी एकता वह मुनिपना है। बाह्यसे परीक्षा करना यथार्थ नहीं है। परीक्षा विना मान लेना श्रज्ञान है। निश्चय श्रीर व्यवहारके भान विना सम्यग्दर्शन नहीं है, सम्यग्दर्शनके विना सम्यग्ज्ञान नहीं है, सम्यग्दशन श्रीर ज्ञानके विना चारित्र श्रीर ध्यान नहीं है, ध्यानके विना केवलज्ञान नहीं है।

तीर्षंकर देव कहते हैं कि परीक्षा किये विना मानना वह मिण्यात्व है। यहां तो सच्चे मुनि की वात है। भाविंक्गी मुनिको निर्दोष
ग्राहार लेने का विकल्प उठता है वह राग है, चारित्रका दोप है,
ग्राश्रव है। शुद्ध ग्राहार न होने पर भी "ग्राहार शुद्ध है"—ऐसा
कहना वह भूठ है। मुनि को ध्यान ग्रा जाये कि यह दोप युक्त
ग्राहार है, तो नहीं लेते। ग्रजुभसे निवृत्ति वह व्यवहार गुष्ति है।
व्यवहार गुष्ति ग्राश्रव है, ग्रीर निश्चय गुष्ति सवर है—ऐसा ग्रच्छी
तरह समभना चाहिये। कोई वहे कि निश्चय सम्यग्दर्शन सातवें
गुणस्थान मे होता है तो वह भूल है। निश्चय सम्यग्दर्शन चीथे गुणस्थानसे होता है, तत्पश्चात् मुनिपना ग्राता है। मुनि पच सिंपतिका
पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य से मुनि की परीक्षा करे तो वह भी सच्ची
परीक्षा नहीं है। ब्रह्मचयका पालन करके जीव ग्रनन्तबार नववें
ग्रैवेयक में गया है।

व्रनके दो भेद हैं--एक निश्चयव्रत श्रीर दूसरा व्यवहारव्रत।

मोचमार्ग प्रकाशकडी किरवें

100 भ्रापने स्वमानसे च्युत होकर पाँच महाध्रतके परिचाम भागें नह

निरुष्य से हिंसा है। कि तु जिसे भारमा का मान हो उसके महिसा के गुभभाव को व्यवहारसे शहिसा कहते हैं। हमारे मृति वस्त्र धन मादि नहीं रसते सकस मुसगुभौका पासन करते भपने सिमे पुस्तक नहीं सरीदते - ऐसे एसे सूभ परिणाम भी धास्त्र हैं। उनके द्वारा मृति की परीक्षा करे हो वह परीक्षा सच्ची नही है। पुनरच उपबास सभवा बृत्तिपरिसस्यामादि नियमसे मृति की

परीक्षा करे तो वह भी समार्च नहीं है। मीवने धनेकों बार ऐसे उपवासादि किये हैं। सीत-ताप सहन करमा वह सुनियमा मही है धन्तर का धन्मव मुनियना है । उसकी परीक्षा बज्ञानी नहीं करता । बौर कोई मनि तीज़ कोथादि करे तो वह व्यवहारामासमें भी नहीं माता किन्तु कोई मृति बाह्य क्षमाभाव रखता हो भौर उसके द्वारा परीक्षा करे हो वह भी सक्त्री परीक्षा महीं है। इसरों को उपवेश देना मूनि का सक्षण नहीं है उपदेश तो बड़की किया है भारमा स्ते नहीं कर सकता । ऐसे बाद्या सक्षणों से मूनिकी परीक्षा करता है वह संयार्च नहीं है। ऐसे गुन तो परमहस बादिमें भी होते हैं। दमा पासे जववासादि करे-यह नक्षण तो मिष्याहृष्टिमें भी होते हैं ऐसे पुण्यपरिकाम तो भैन निष्माइष्टि मुनियों तथा सन्य मतियों में भी विसाई देते हैं इसलिये ससमें भतिन्याप्ति दोध भाता है। मिर्टि क्याप्ति प्रस्थाप्ति भौर प्रश्नम्भव दोव रहित परीक्षा न करे वह बीव मिष्याद्विट है। गुभमार्थे द्वारा संबंधी परीक्षा मही होती।

कोबादि परिजामों को दूर करना बात्माधित है। मुखपरिणाम सुभपरिजाम और बड़के परिशाम-इन तीमों की स्वतंत्रताकी सवर

श्रज्ञानीको नही है। क्ष्मा जडकी पर्याय है। श्रन्तर सहनशीलताके परिगाम होते हैं वे जीवाश्रित हैं। जठराग्निहप क्षुघा जीवके नही है। श्रज्ञानी मानता है कि मुभे क्षुघा लगी है। इच्छा-विभावपरि-णाम जीवके हैं। सम्यक्त्वीको भी विभावपरिणाम श्राते हैं। वह समभ्रता है कि मेरी निबंलताके कारण वे परिणाम श्राते हैं, परके कारण नही श्राते। कोई जीव परकी दया पालता है, उस कथनमे परके शरीरकी किया जडके श्राश्रित है, श्रीर श्रपने मे श्रनुकम्पाके परिणाम हुए वे जीवाश्रित हैं। श्राहारादि वाह्य सामग्रीका न श्राना वह जडके श्राश्रित है श्रीर रागकी मन्दता होना वह जीवाश्रित है-इसप्रकार जिसे जीवाश्रित श्रीर पुद्रलाश्रित भावोकी खबर नहीं है वह मिथ्यादृष्टि है।

उपवासमे रागको मन्दता होना वह जीवाश्रित है श्रौर खाद्य-पदार्थोंका न श्राना वह जहाश्रित है, क्रोधके परिणामोका होना वह जीवाश्रित है श्रौर श्रांखे लाल हो जाना जहाश्रित है, उपदेश वाक्य जहके श्राश्रित हैं श्रौर उपदेश देने का भाव जीवके श्राश्रित है।— इसप्रकार जिसे दोनों के भेदज्ञानकी खबर नहीं है वह सच्ची परीक्षा नहीं कर सकता। चैतन्य श्रौर जह श्रसमानजातीय पर्याय हैं। जह की पर्याय मुक्तसे होती है—ऐसा श्रज्ञानी मानता है। वह श्रसमान जाति मुनि पर्यायमे एकत्व बुद्धिसे मिथ्यादृष्टि ही रहता है।

### मुनि का सच्चा लच्चण

श्रव, मुनिकी सच्ची परीक्षा करते हैं। मुनिके व्यवहार होता श्रवश्य है, किन्तु उससे उनकी सच्ची परीक्षा नहीं होती। सम्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग ही मुनिका सच्चा लक्ष्मग्र है। यहाँ एकताकी दात है पुराताकी महीं । बीये पौचवें में सम्यादर्शन तया सम्यन्त्रान है। तत्प्रभात् घागे बढ़े तो प्रथम साठवाँ गुणस्थान माता है फिर छट्टा भाता है। स्वरूपमें मकपाय परिणति होती है वह निवयमवत है भीर जो भूमपरिणाम भाते हैं वह स्मवहार वर्त है। बीमे गुणस्यानमें स्वरूपाचरण चारित्र है। देवादिकी सदा सम्यन्दर्शन नहीं है शास्त्रोंका प्रथ्ययन सम्यक्तान नहीं है और २०

भ्रष्टसहस्रीमें कहा है कि परीक्षा करके देवादिकी भाजा माने

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरमें

भान विना मुनिपना सकर शुक्त सेदया करके श्रीव सववें प्रवेयक तक गया है तवापि यम नहीं हुआ और आत्माका मान करे ही मेंद्रक भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी धपनी सक्तिके धन्मार बत-तप करता है हठ करे तो मिच्याइति हो बाता है। मोसमागकी पहिचान हो बाय हो मिध्याहिट रह ही नहीं सकता किन्तु मनिका सच्चा स्वरूप न जाने तो सच्ची मिक कहाँ से होगी ?--नहीं हो सकती। बिसप्रकार सूरण कसौटी रुक्के सिया जाता है उसीप्रकार धमकी कसौटी करना चाहिये । धर्मकी कसौटी म करे तो नहीं चस सकता। धज्ञानी सचने मनिके धन्तरकी परीक्षा महीं करता धीर

स्यवहार तथा गुभ कियाते परीक्षा करके उनकी सेवा से भनाई मानता है किन्तु परकी सेवास भना नहीं होता परकी सेवा का

ब्रुव्य-गण-पर्याय मादिका स्वरूप समम्रकर परीक्षा करना चाहिये।

मूस गुर्गोको पासन वह सम्यक्षपारित्र नही है वह सब व्यवहार है। बहु सम्यवस्थी है। जिसप्रकार भ्यापारी कोई वस्तु श्वारीदते समय परीक्षा करता है उसोप्रकार यहाँ उपादान-निमित्त स्वमाय-विभाव

10

भाव पुण्य है, धर्म नही है। श्रज्ञानी जीव उसमे भला मानकर सेवा करता है। गृरु की भक्ति श्रनुरागी होकर करता है।—इसप्रकार उसकी भक्ति का स्वरूप कहा।

× × ×

[ फाल्युन शुक्ला १३ ग्रुरुवार, ता० २६-२-५३ ]

श्रशानी की शास्त्र भक्ति सम्बन्धी भृल

ग्रव ग्रज्ञानी की शास्त्र भक्तिका स्वरूप कहते हैं।

कोई जीव तो, यह केवली भगवानकी वाणी है, केवली भगवान के पूज्यपने से उनकी वाणी भी पूज्य है— ऐसा मानकर उनकी भक्ति करते हैं। ग्रात्मा ग्रीर जडकी भिन्नताका तथा सात तत्त्वोके पृयवत्व की खबर नहीं है, मात्र वाणी की भक्ति करते हैं तो वह पुण्यपरिणाम है, धर्म नहीं है।

पचास्तिकाय गाथा १७२ की टीकामें श्री श्रमृतचन्द्राचाय ने निश्चयाभासी श्रीर व्यवहाराभासी का वर्णन किया है। पर्याय मे रागद्वेप होने पर भी उसे प्रगट शुद्ध मानले वह निश्चयाभासी है। देवगुरु शास्त्रकी परीक्षा किये विना श्रुभराग से धर्म माने वह व्यव-हाराभासी है। जो जीव परीक्षा किये विना वाणी को शुद्ध मानता है, वह मिथ्यादृष्टि है।

श्रीर कोई इसप्रकार परीक्षा करता है कि-हमारे शास्त्रों में राग मन्द करने को कहा है, किन्तु शास्त्र ने तो राग रहित ज्ञान-स्वभाव की प्रतीति करने को कहा है। राग का श्रभाव करने को कहा है उसे वह नहीं समक्षता। कृपाय मन्द करे वह पुण्य है, घमंं नहीं है।

मोद्यमार्ग प्रकाराक की किएसें

है—ऐसा वह बहता है किन्तु परकी दया जीव नहीं पास सकता। परकी दया पासने का मात्र पुरुष है यमें नहीं है—ऐसा सास्त्र कहते हैं। स्रक्षानों उसे नहीं समस्त्रा। सपनी पर्याय में राग की उत्पत्ति म होना सो महिसा है। परकी दया का मात्र निक्रय से हिसा है।

पुनद्द हुमारे शास्त्रों में जसी दया है वसी दया सायत महीं

बियो भीर जोते हो -ऐसा भजानी कहते हैं। किसी का बीवन

किसी पर के घायों ने मही है। बारीर या बामू से बीना यह बारमा का बीनन नहीं है। बारनी पर्याय में पुण्य-पाप के भाव स्वभाव की वृष्टि पूर्वक न होने देना घोर शांधा-बुच्टा रहना उसका नाम बीवन है। जेन धारमा का स्वक्य है। बुन खास्त्र पर की दया पासन कस्ते को नहीं कहते। घन्नानी कहते हैं कि निगोव में धनन्तानन्त की है तो बन्दियादि भी धनेक बीच हैं उनकी स्था पासना चाहिये किन्तु नह सम है। बसरकार्त मुस्कर की मान्यतानामा चीन विस्तप्रकार

निष्मावृद्धि है उसी प्रकार पर की वों की पर्यायको सपने सुभरायके भाषीन माननेवासा पण्डी पर्याय का कर्ता होता है वह मी ईरवर

को बगत् कर्ता माननेवामों की भ्रांति मिस्मावृष्टि है।

कोई प्रवन करे कि-देखकर वसमें को ठो कहा है न ? ठो कहते
हैं कि स्वरीर की पर्याम मुक्ते होती है-पेवा मानना वह मिस्मारव स्वस्त है। बड़ की पर्याम बड़ से होती है उपाप सारमा के स्थान पूर्वक स्वरीर की ऐसी किया कक भीर स्वरीर को ऐसा रख्नु ठो की बच्च वार्ये—ऐसा मानने वाला बैन नहीं है। यदि सारमा की इच्छा के स्वरीर में कार्य होता हो तो रोम वर्षों माता है ? सारमाकी इच्छा के शरीर की किया होती हो तो वह पराधीन हो जाये। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की किया नहीं कर सकता। श्रपने ज्ञानानन्द स्वभावके भानपूर्वक राग न होने देना तथा राग रहित लीनता करना वह श्राहंसा श्रीर दया है, श्रीर ऐसे भानपूर्वक दूसरे प्राणियों को दुख न देने का भाव सो व्यवहार दया है, वह पुण्यास्त्रव है। श्रात्मा पर जीव की पर्याय का तथा शरीर, मन, वाणी की पर्याय का कर्ता नहीं है। यदि जड की किया श्रात्मा से हो तो जड के द्रव्य श्रीर गुण ने क्या किया ? जगत को श्रनेकान्त तत्त्व की खबर नहीं है। श्रात्मामें जड नहीं है श्रीर जड में श्रात्मा नहीं है, –इस प्रकार जिसे श्रनेकान्त की खबर नहीं है श्रीर बाह्य में दया मानता है वह मिध्यादृष्टि है।

श्रीर वह कहता है कि हमारे शास्त्रो में क्षमा का कथन है, तो श्रान्य मत के शास्त्रो में भी क्षमा का कथन है। तैराग्य श्रीर क्षमा शास्त्रों को पहिचानने का लक्षण नहीं है। फिर कहता है कि हमारे शास्त्रों को पहिचानने का लक्षण नहीं है। फिर कहता है कि हमारे शास्त्रों में शील पालने तथा सन्तोष रखने को कहा है, इसलिये हमारे शास्त्र ऊँचे हैं, तो वैसे शुभ परिणाम रखने को तो श्रन्य मत के शास्त्रों में भी कहा है, इसलिये वह लक्षण सच्चा नहीं है। पुनश्च, इन शास्त्रोंमें त्रिलोकादिका गम्भीर निरूपण है, ऐसी उत्कृष्टता जानकर उनकी मिक्क करता है। श्रव, जहाँ श्रनुमानादि का प्रवेश नहीं है वहाँ सत्य—श्रसत्य का निर्णय कैसे हो सकता है ? इसलिये इसप्रकार तो सच्ची परीक्षा नहीं हो सकती।

## जैन शास्त्रों का सच्चा लच्चण

यहाँ जैन शास्त्रों में तो भ्रनेकान्तरूप सच्चे जीवादि तत्त्वो का निरूपण है। शरीर में भ्रात्मा का भ्रभाव है, भ्रात्मा में शरीर का

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

धमाव है नम का धारमा में धमाव है धारमा का नम में धमाब है ऐसा कवन धनेकान्त स्वरूप सास्त्रों में हाना चाहिये। सरीर जड़

1=4

है वह भारमा से नहीं चलता। खरीर भारमा से पूमक है तो एसकी किया भी पूथक है--इसप्रकार शानी समेकान्त द्वारा शास्त्रों की पहिचान करता है। धरीर में रोग भावे वह बढ़ की पर्याय है द्वेप होना वह भाष्य है जह की पर्याय में भाष्य का सभाव भौर बावन में जड़ का धभान है--ऐसा माने वह बनेकान्त है। मैं बीव है भीर दूसरे धमन्त जीव तजा धनन्तानन्त पूर्वम में नहीं है। धर्षाद् पर की पर्याय मुक्तसे नहीं है घौर मेरी पर्याय पर से नहीं है -ऐसा धनेकारत है। बजानी मानता है कि पर जीव के बजने से मुक्के पूज्य होता है भौर मुक्ते ग्रुम मान हुआ। इसलिये पर श्रीत क्या गया किन्दु ऐसा मानने से घनेकास्त नहीं रहता । परकीव की पर्याय पर में है भीर शुम भाग स्वतन तुम्हमें है दोनों को स्वतंत्र समझता चाहिये। मगवान की प्रतिमा के कारण धुम भाव माने तो एकान्त हो जाताहै। धूम भाव हुमा इससिये मन्दिर बन गया दी

किन्तु ऐसा मानने से सनेकारत नहीं रहता। पर्याश की पर्याय पर्मे है सोनों को स्वतंत्र समस्तानं स्वाय सुम्मों है सोनों को स्वतंत्र समस्तानं साहिये। मगवान की प्रतिमा के कारण सुम माव माने से एकान्त हो जाता है। सुम माव हमा इसिस्य मिदर बन गया सी एकान्त हो जाता है। सुम परिसाम हमा दिस्सों में प्रम कर वस्ताते हैं। जीव है इसिस्य समीय है—ऐसा नहीं है। सुम परिसाम है इसिस्य समीय की पर्याय होती है—ऐसा नहीं है। पाप के परिलाम हुए इसिल्य पर जीव प्रकत मर गया—ऐसा नहीं है। सापपरिसाम की को होते हैं सोर पर जीव पुमक तथा स्वतन है। सगपरिसाम माहरास सात तस्त्रों को सदा को सम्यायसंत्र कहते हैं। जीव में महीयादि सह तस्त्रों को स्वाय स्वाय स्वतन है। साम में महीयादि सह तस्त्रों का समाव है। सान-परिसाम सपने में होते हैं सोर परचीव सबसे सपने कारस्य परवा—परिसाम सपने में होते हैं सोर परचीव सबसे सपने कारस्य परवा है। सीर सपने सुद्ध समाव के साध्य से अगट होने

वाली गुभा-गुभ-रहित सवर पर्याय गुद्ध है। पुण्य से सवर माने तो ग्रास्रव ग्रोर सवर एक हो जाये। ऐसी परीक्षा किये विना शास्त्र को भक्ति करे तो पुण्य है, उससे जन्म-मरएा का ग्रन्त नही ग्राता। एक मे दूसरा तत्त्व नही है। मैं त्रिकाली ज्ञायक तत्त्व हूँ ग्रोर सवर-निर्जरा पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य मे पर्याय नहीं है ग्रोर पर्याय में त्रिकाली द्रव्य नहीं है ऐसा समक्तना चाहिये।

निमित्त के कारण नैमित्तिक नहीं है। शास्त्र के कारण ज्ञान हुआ—ऐसा नहीं है, श्रीर ज्ञान हुआ इसिलये शास्त्रको श्राना पड़ा—ऐसा भी नहीं है। दोनो पर्याय भिन्न—भिन्न हैं, एक मे दूसरों का श्रमाव है।—ऐसी परीक्षा नहीं है श्रीर बिना समभे शास्त्रकी भिक्त करे तो घमं नहीं है। शास्त्र का लक्षण दया, वैराग्यादि मानने से श्रतिव्याप्ति दोष श्राता है, क्योंकि वैसे परिणाम करना तो श्रन्य मत के शास्त्रों में भी कहा है। श्रनेकान्तरूप सच्चे जीवादि तत्त्वों का निरूपण—वह शास्त्र का लक्षण है।

श्रीर दिव्यध्वित में तथा शास्त्रों में सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमागं कहा है। व्यवहार रत्नत्रय श्रपूणं दशा में श्राता है, किन्तु वह सच्चा मोक्षमागं नही है। ज्ञान स्वभावी श्रात्मा की प्रतीति, स्वसवेद्नं ज्ञान श्रीर राग रहित रमणता को मोक्षमागं कहते हैं। जिस प्रकार श्रीरहन्त का लक्षण वीतरागता श्रीर केवलज्ञान है किन्तु बाह्य समवशरणादि लक्षण नही है, उसी प्रकार मुनि का लक्षण सम्यव्दर्शन—ज्ञान—चारित्र की एकता है, किन्तु शरीर की नगन दशा सच्चा लक्षण नही है। उसी प्रकार शास्त्र का लक्षण नवतत्त्वों की भिन्नता श्रीर सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमागं है, किन्तु दया—दानादिकी प्ररूपणा वह शास्त्र का लक्षण नही है।

मोचमार्गं प्रकाशक की किर्पी

144

धनन्त चतुष्ट्य प्रगट हए उस सक्षाण से बारिहन्त की पहिचान होती है। कोई शास्त्र कहे कि पहले स्यवहार भीर फिर निश्चय भाता है तो उस ग्रास्त्रका संबंधा सक्षण नहीं है। स्यवहार परिणाम राग है और निरुवस धराग पश्णिम है। राग से धराग परिणाम का होना माने तो एकान्त हो जाये । इससिये घवसा समयसार इहोप देश भादि सच्चे सास्त्रों में एक हो बात 🖁 । मूनि के २८ सूमग्रण हैं इसलिये बारमा की खुद्धता बनी रहती है-ऐसा नहीं है। बाब्यब भौर संबर निर्मरा पूषक-पूषक हैं।-इसप्रकारपरीक्षा करना पाहिये।

लक्षण उसे कहते हैं कि स्रो उसी पदार्थ में हो सौर सम्पत्र न हो ! हमारे भगवान के पास देव भाते हैं वह सञ्चा सक्षण नहीं है ।

धज्ञानी बोब परीक्षा किये बिना सास्त्रों को मानते हैं। घारमा का मोक्षमाग पर से नहीं होता और न बया-दानादि से होता है। शुद्ध विदायन्त प्रारमा की श्रद्धा कान ग्रीर सीमता से मोक्षमार्म होता है। को सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग बतलाये छस सास्त्र का सच्चा सक्षण है। चारों बनुयोग ऐसा बतसाते हैं कि एक उत्च के कारण दूसरा तत्त्व मही है। स्पनहार से निश्चय मही है सौर निवचय से व्यवहार नहीं है--ऐसा को नहीं मानता वह धास्त्र का मक्त नहीं है। कूम्हार आमे दो भड़ा हो ऐसा माननेवासा मिथ्या इहि है। कुम्हार जीव इब्स है पड़ा पूद्गस की सबस्मा है एक के कारण दूसरे की पर्याय नहीं है। वो धनेकान्त रहत्य से वन सास्त्रों की उत्कृष्टता को नहीं पहिचानता वह निष्मादृष्टि है । मिट्री में चूने का श्रंध हो सो उस मिट्री के सारे बर्तन गर्न करने

से टूट अर्थेंगे। विसे मिट्टो भीर भूने की मिश्रताका साम नहीं है

उसके सब वर्तन टूट जाते हैं। उसी प्रकार ग्रनेकान्त तत्त्वों में भूल रह जाये ग्रीर एकान्त हो जाये तो सब भूल ही होती है। देव, गुरु श्रीर शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक तत्त्व पृथक् है, तथा शुद्ध श्रात्मा के श्राश्रय से वीतरागता होती है, इसमे कही भूल ग्रयवा विपरीत ग्रिभिप्राय रह जाये तो मोक्षमार्ग नहीं होता।—इसप्रकार शास्त्र भक्तिका स्वरूप कहा।

—इसप्रकार उसे देव—गुरु—शास्त्र की प्रतीति हुई है इसलिये वह अपने को व्यवहार सम्यक्त्व मानता है, किन्तु निश्चय प्रगट हुए विना व्यवहार कैसा श्रिरहन्तादि का सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है इसलिये प्रतीति भी सच्ची नहीं है और सच्ची प्रतीति के विना सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं है, इसलिये वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है।



# **ड्** तत्त्वार्यश्रद्धान की अयथार्थता

चमास्वामी महाराज ने तत्त्वाम सुवकी रचना की है उसमें 'तत्वाषभद्भान सम्यग्दर्शनम्' सूत्र है। उसमें तत्त्व≕भाव भीर सर्वं≕पदार्थ (ब्रम्य गुरा पर्याय )। पदार्थके (श्रम्यति द्रम्य, गुम पर्याय के ) भावका यथार्थ भासन होना वह निश्चय सम्यावधन है।

बहुँ स्पवहार सम्पन्दर्शनकी बात नहीं है। इस्रसिये को सात तत्त्वों की भिन्न-मिन्न यथाय रूपसे भद्रा करता है उसे सम्यग्दर्शन होता है। बीवका स्वभाव ज्ञायक गुद्ध चिवानम्ब है राग धीर धरीरसे

मिन है। सरीर कर्म बादि प्रकीत हैं और बजीवका स्वमाय जड़ है। पूज्य-पापके परिजास सामव हैं भौर उसका स्वमाव साकुमता है। मेरा स्वभाव धनाकुम धामन्य है। विकार में घटकना वह बन्ध है। बारमा की मृद्धि धर्मात् यवार्थ रुचि आत धौर रमणता वह

संबर-तत्व है । मुद्रिकी वृद्धि होना वह निखरा तत्त्व है धौर सम्पून लुद्धि वह मोक्ष है। सात तत्थों में भीव धौर सबीव द्रम्म हैं ग्राभव बाब संबर निर्वरा भीर मोक्ष-यह पर्याय है। - इसप्रकार सात तत्वोंके यथार्थ भीर पुषक-पुषक मावका भद्रान भीर मासन होता वह सम्यन्दर्शन घोर सम्यन्तान है। प्रज्ञातीको ऐसा श्रद्धान

मुनिका शुभराग निमित्तमात्र है मृनि वास्तवमें सास्त्रके कर्वा नहीं है। सुमराग भाता है वह भाभव है उसे मृति बानते हैं। मृति द्वारा चास्त्रकी रचना हुई—ऐसा कहना बहु निमित्तका कथन है।

भौर मासन नहीं होता।

शास्त्रोमे जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं उमीप्रकार भ्रज्ञानी स्वय सीख लेता है, वही उपयोग लगाता है भ्रीर दूसरो को उपदेश देता है; किन्तु स्वयको तत्त्वोका भाव भासन नही है, इसलिये सम्यक्त्व नहीं होता।

x x x

[फोल्गुन शुक्ला १४ शुक्रवार ता॰ २७-२-५३]

, श्रव कदाचित् कोई शास्त्रानुसार सात तत्त्वोकी श्रद्धा करके शास्त्र में लिखे धनुसार सीख ले, शास्त्र क्या कहते हैं उसमे उपयोग लगाये, दूसरो को उपदेश दे किन्तु जीव-श्रजीवादिके भावकी उसे खबर नहीं है, तो भाव भासनके विना तत्त्वार्थश्रद्धा कहाँ से होगी? नहीं हो सकती। भाव भासन किसे कहते हैं वह यहाँ कहते हैं।

### भावभासनका दृष्टान्तसहित निरूपण

जिसप्रकार कोई पुरुष चतुर होने के हेतु सगीत शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मून्छंना श्रोर तालके भेद तो सीखता है, किन्तु स्वरादि का स्वरूप नही जानता, श्रोर स्वरूपकी पिहचानके बिना भ्रन्य स्वरादिको ग्रन्य स्वरादिक्ष्प मानता है, श्रथवा सत्य भी माने तो निर्णय पूर्वक नहीं मानता, इसिलये उसमें चतुरता नहीं होती। उसीप्रकार कोई जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिये शास्त्रमें से जीव—ग्रजीवका स्वरूप सीख लेता है, किन्तु ग्रात्मा ज्ञानस्वभावी है, पुण्य-पाप ग्राश्रव हैं, उन सबका निर्णय ग्रपने ग्रन्तरसे कही करता। शास्त्र से सीखता है, किन्तु मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, पुण्य-पाप विकार है, शरी ग्रथ्योव है, भ्रात्माके ग्राह्मयसे शुद्धता प्रगट हो वह सवर-निर्जरा है, इसप्रकार निर्णयपूर्वक नहीं समक्तता वह व्यवहारामासी है। वह भ्रन्य तत्त्वोको ग्रन्य तत्त्वरूप मान लेता है, श्रथवा सत्य माने तो वहाँ

उसकी बाद वो ऊपर कही जा दुकी है किन्तु सस्यको जो निराम किये बिना माने उसे भी सम्यग्दर्शन महीं होता। सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र वप या दव महीं होते। यहाँ तीम बार्वे कही हैं —

निण्य नहीं करता इससिये वह मिष्याहिष्ट है। जो सत्य म मामे

(१) वेब-पुर-शास्त्रको जिना समस्रे क्योसे मानै तो वह सूस है। (२) तस्बोंका ज्ञान नहीं करता वह मिच्याहिष्ट है।

 (२) तत्त्वोंका ज्ञान नहीं करता वह मिष्यादृष्टि है।
 (६) तत्त्वोंको क्वीसे या बादनसे माने किन्तु घंन्तरमें मानमासन नहीं है—निवचय नहीं है वह मिष्यादृष्टि है।

यहाँ जिसे भावभासन नहीं है उसकी बात चलती है। मदिरा विया हुमा क्यक्ति जिसमकार कभी माताको माता कहे स्वापि वह पागल है उसीमकार निष्याह्निट जीव सब तस्कोंके नाम कोम

किन्तु में भीन है निकासि सममें है मैं उससे रहित मुख है-ऐसा मिक्स्म गहीं है इससिये उसे सम नहीं होता। प्रकृष्ण निवसकार किसी में संगीत साल्यादिका सम्मयन मानिया हो किन्तु परि क्षा इस्तादिके स्वरूपको बागता है तो वह चतुर ही है। उसीमकार किसी में साल्य पढ़े हों सम्बान पढ़े हों, किन्तु परि उसे बीबादिका माबमासन है सो वह सम्मयकिट हो है। प्रस्थ-पाप बुच्चवायक हैं सम्म है सागरहित स्वाप्तमक परिशाम शांतिस्थक है मैं सुख सामक है सीर स्वारीर कमींद सबीय है—ऐसा माबमासन हो से बादक है सीर स्वारीर कमींद सबीय है—ऐसा माबमासन हो से बादक है सीर स्वारीर कमींद सबीय है—ऐसा माबमासन हो से

यम न हो तथापि यह सम्याहाँट ही है। श्रेते—हिरन राधायिका नाम नहीं बानता किन्तु रायका स्व स्थ पहिचानता है उसीप्रकार तुष्य हुद्धि बोद बोबाविके साम नहीं बानता दिन्तु उनके स्वस्पको पहिचानता है। किसी बज्जसमें खुपै वाले व्यक्तिको भारी सम्पत्ति मिल गई हो, तो वह उसकी सख्या नही जानता किन्तु यह जानता है कि ग्रपार सम्पत्ति है, उसीप्रकार तियँच जीव ग्रात्माका नाम, सख्या ग्रादि न जाने, तथापि उसके ग्रन्तर मे भावभासन हो तो वह सम्यक्त्वी है। तत्त्वार्थश्रद्धानकी सम्यग्दर्शन कहा है। उसे नवतत्त्वोके नाम नहीं ग्राते किन्तु उनका स्वरूप समभता है। मैं जीव ज्ञायक तत्त्व हूँ, शरीरादिक पर—ग्रजीव हैं, वे मुभमे नहीं हैं। पुण्य—पाप तथा ग्राश्रव—बन्धके भाव बुरे हैं ग्रीर सवर—निर्जरा—मोक्षके भाव भले हें। इसप्रकार चार बोलो मे सात तत्त्वोका भासन हुग्रा है, उसे पूर्वकालमें ज्ञानीका उपदेश मिला है। तियँच ग्रादि भाव भासनका वर्तमान पुम्वार्थ करते हैं, उसमे पूर्व सस्कारादि निमित्त हैं। सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र भले भाव हैं ग्रादि प्रकार से भाव भासन है, उसमे देव—गुरु—शास्त्रका स्वरूप ग्रीर सवर निर्जराका स्वरूप ग्रा जाता है।

कोई जीव मात्र नवतत्त्वोके नाम रट ले किन्तु श्रन्तिर्ग्य न करे तो वह मिथ्यादृष्टि है। यत्नपूर्वक चलने को निष्ट्य समिति मान लेता है। चलना तो जडकी किया है श्रीर श्रन्तर मे गुभभाव होना वह व्यवहार समिति है, श्रीर श्रन्तरमे रागरहित गुद्ध परिगाति होना वह निश्चय समिति है,—ऐसा जिसे भावभासन नहीं है, वह कदाचित् मात्र शब्द रट ले तो भी मिथ्यादृष्टि है।

श्रव, भावभासनमें शिवभूति मुनि का दृष्टान्त देते हैं। वे श्रात्म-ज्ञानी वर्मात्मा मुनि थे, छट्टी-सातवी भूमिकामे भूलते थे, जीवादिके नाम नही जानते थे। "तुषमाषिभन्न"—ऐसी घोषणा करने लगे। गुरु ने "मारुष मा तुष" श्रर्थात् राग-द्वेष मत करना,—स्वसन्मुख ज्ञाता रहना ऐसा कहा या सेकिन उसे वे मूस गये तथापि उन्हें एसा माबमासन था। एकबार ब्राहार सेने बा रहे थे। मागमें एक हनी उद्यदको दान के सिमक निकास रही थी। दूसरी स्त्रीने बस उससे पुछा कि क्या कर रही है तिय उससे उत्तर दिया कि तुप्तमापिमा करती हैं। माप सर्थाए उद्दर सोत सुप्य माने सिप्तका। उद्यदकी दास से सिमके समग कर रही हैं। मुनि को मान तो या हो कि मैं शुद्ध विचानन्य हैं किन्तु विदेश सीमता करके वे बीतराग द्याको प्राप्त हुए। मैं मन बाएंगे वेहसे सिम्म हैं राग दूप सिमके हैं उनसे रहिन हैं ज्ञान स्वयायों हैं — उसीमें विदेश सीनता करके वे क्यसमामको प्राप्त हुए। यह सम्बन्धनंतर्क प्रसादकी बात है। शिवसूत पूनि को सन्दर बोने थे वे सेदान्तिक शब्द नहीं ये किन्तु स्व-पर्क मानवहित स्थान किया इससिये केवसज्ञान पाल कर सिन्ना।

ग्यारह पञ्चका पाठी हो सममा उस तपरम्यां करे तमापि विसे सारमाका मान नहीं है यह निम्माहिष्ट है। भीर ग्यारह पञ्चका पाठी तो जीनादि के निषेप जानता है किन्तु उसे सन्यक्त मान मासित नहीं होते दसनिये नह निम्माहिष्ट रहता है। समस्यको नाम निस्तपने तरबका सदान है किन्तु मानिसेप्से मान्यासन नहीं है। जो नीव सोसारिक मानो में पतुराई नतसाता है किन्तु पम में मूलता प्रगट करता है उसे समकी ग्रीत नहीं है तथा यदि साक्सी ग्रीत हो। जिन्तु मानमासन न हो तो नहीं है तथा यदि साक्सी

हीब-धानीबतस्य क भद्धानकी कायमार्थता भोतराम यास्त्रों में जेले जोबादि तस्त्रोंकी बात है बेली बायब कही नही है। भगवान की वाणी के अनुसार आचार्यों ने शास्त्रो की रचना की है। समयसार, नियमसार पट्खण्डागम ग्रादि जैन शास्त्र हैं। उनमे कहे हुए त्रस–स्थावरादिरूप जीवके भेद सीखता है, गुण-स्थान, मार्गणास्थान के भेदो को पहिचानता है, जीव-पुद्गलादिके भेदो को श्रीर उनके वर्णादि भेदो को जानता है, व्यवहार-शास्त्रो की वार्ते समभता है, किन्तु श्रध्यात्म शास्त्रीमे भेदविज्ञानके कारण-भूत तथा वीतरागदशा होने के कार एाभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नही जानता । श्रात्मा जड कर्मसे भिन्न है-एसा चंतन्यस्वरूप श्रद्यात्म शास्त्रमे कहा है, व्यवहारशास्त्रमे कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कहा है। श्रध्यात्मशास्त्रमे ऐसा कहा है कि गुगा-स्थान-मार्गणास्थान जीवका मूलस्वरूप नही है। वीतरागदशाका सच्चा कारण जीव-द्रव्य है। ग्रध्यात्मशास्त्रमे किस ग्रपेक्षासे कथन है उसे नही समऋता।

श्रागम शास्त्रमे जीवका स्वरूप मार्गणास्थान, गुणस्थान तथा वर्तमान पर्याय सहित कहा है, श्रीर श्रध्यात्म शास्त्रमे मुख्यत मात्र शुद्ध कहा है। वर्तमान पर्यायको गौण करके त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को जीव कहा है, उसके स्वरूपको श्रज्ञानी यथार्थ नही जानता, श्रीर किसी प्रसग पर वैसा भी जानना पडे तो शास्त्रानुसार जान लेता है। किन्तु श्रपने को श्रपने रूप जानकर उसमे परका श्रश्च भी न मिलाना, तथा श्रपना श्रश्च परमे न मिलाना—ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। स्वय श्रपने को नही जानता। मैं तो ज्ञायक चिदानन्द हूँ, कर्म—शरीर का श्रश्च श्रपने में नहीं मानना चाहिये, शरीरकी किया मुक्तसे होती है—ऐसा नहीं मानना चाहिये। श्रात्माकी इच्छा

निष्मार्शेष्ट है।

कर्म और धरीरमें कामकारी नहीं है और अपनी ज्ञानपर्याय धारण मे नहीं है—ऐसा मेदजान नहीं करता। में इच्छा करता है इसिये परकी दशका पानन होता है—ऐसा मानने से वीचका सुख सजीव

परसे सम्यावर्धन नहीं होता धपने धारमाकी श्रदासे होता है। मैं हूँ इनिसये कर्म यन्य होता है यह बात मिच्या है। एक तरवकी इसरे में न मिलाये सो ठीक है किन्तु बसी सिम्नता स्से भासिय

में धा जाता है। कमके तथय धनुमार जीवको रागादि करना पडता है ऐसा मानने में घबीवका अस जीवमें धा जाता है। धव कोई जीव तस्वों के माम प्रध्यारमञ्जास्त्रानुसार जान से किन्तु ऐसा मान से कि बाणीसे ज्ञान होता है तो वह मिध्यादृष्टि है।

नहीं होतो इसिमये बीय-यभीवकी सच्ची श्रद्धा नहीं होतो । विस्
प्रकार प्रत्य मिप्पादिष्ट निर्मार बिना पर्याय बुद्धिसे प्रावृत्वमें तथा
वर्णादिकमें पहुर्जुद्ध चारण करते हैं मातृत्व हो बहु भी में हूँ धारे बचादि मी में हैं भीर रागादि भी में हूँ—इस्प्रकार सबको एक मानता है ससी प्रकार जन कुममें बन्म सेक्ट ऐसा माने कि "यै उपदेश देता है समया धरीरको चमाता हूँ तो बहु भी जीव-धनीयमें एक करता है। उपवेश भीर सरीरकी किया तो जड़की है वह किया प्राराम नहीं कर सकता उत्थाय को ऐसा मानता है कि वह मुम्मते हुई है वह बीय-धनीवकी सच्ची गढ़ा गहीं करता इसिसे वह मिप्यावृद्धि है।

जिसप्रकार ग्रन्यमती जीव विना निर्णय किये वर्तमान ग्रश में दृष्टि करता है भ्रौर ज्ञानुत्व तथा वर्णादिमे भ्रह्बुद्धि घारण करता है, उसीप्रकार जैन मे जन्म लेकर ऐसा माने कि मै ज्ञानवान हूँ श्रीर उपदेश भी देता हूँ, वह जीव भ्रौर श्रजीवको एक मानता है। ज्ञान श्रातमाश्रित है श्रीर उपदेश जडाश्रित-ऐसी उसे खबर नही है। पुनश्च, उपवासके समय शरीरका क्षीण होना श्रथवा भोजनका छूटना वह जडकी क्रिया है, तथापि उसे भ्रपनी मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। दया-दानादिके तथा ज्ञानादिके परिगाम ग्रात्माश्रित हैं सीर शरीरकी किया जडाश्रित है, तथापि जो सब कियासी को श्रात्माश्रित मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। ज्ञानपर्याय, रागपर्याय श्रीर देहादि जडकी पर्याय—सबको वह एक मानता है। उपदेश मैने दिया श्रीर राग भी मैंने किया--ऐसा वह मानता है। भगवान के पास जाने का शुभराग ग्रात्माश्रित है, श्रीर शरीरका हलन~चलन, हाथ जुडना भ्रादि पुदूलाश्रित है, तथापि दोनो को एक मानना वह भूल है।

श्रीर किसी समय शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाये, किन्तु वहाँ श्रन्तरग निर्घाररूप श्रद्धान नहीं है। शरीर की श्रीर परजीवकी किया मेरी नहीं है, ज्ञान श्रीर राग होता है वह जीव करता है— ऐसी खबर नहीं है, श्रन्तरग में शास्त्रानुसार श्रद्धान नहीं है। जिस- प्रकार नशेबाज व्यक्ति माता को माता भी कहे तथापि वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे भी सम्यग्दृष्टि नहीं कहते। कोई शास्त्रों की बात कहें, किन्तु श्रन्तर में श्रद्धान नहीं हुश्रा तो उसे सम्यग्दृष्टि नहीं कहते। जीव ने इच्छा की इसलिये शुद्ध श्राहार श्राया—ऐसी मान्यता वाला जीव श्रीर श्रजीव को एक मानता है। सात तत्त्वों मे

मोक्सार्ग प्रकाशक की किएयें

उसे जोब-पन्नोन की प्रविति का भी ठिकाना नहीं है। विस्मकार कोई दूसरे की ही बात करता हो उसी प्रकार यह जोब सारमा का कमन करता है किन्तु में स्वय ही सारमा है पुच्यपरिणाम विकार है घोर गरीरादि जब है—ऐसी मिसता उसे मासित नहीं होती। सारमा से धरीर मिस है—ऐसा वह वहता है किन्तु धरीर की किया में नहीं कर सकता धरीर से मेरा सारमा विसकुस पूमक है—ऐसा मात सपने में नहीं विठात। जब की पर्याय प्रतिकाल जब से होती है साने परिणाम पूमक है ऐसे मिस्नस्य का मास नहीं होता दसमिये वह सिम्पाइटि है।

नमिषिक क्रिया स्वतंत्र दोती है, उसमें अन्य पदार्थ निमित्त मात्र हैं।

पर्याय में जीव-पुद्रत के परस्पर निमित्त से सनेक कियापें होती हैं उन सबकी यो प्रयो के मेस से उत्पन्न हुई मानवा है में बीव हैं समसे वारीर जसता है दिस्सी हैं इससिये मुक्ते जान होता है—देशा मानवा है कियु इत्तियों तो मिनिस्त मान हैं—देशा महीं जानवा। निमित्त है इससिये कार्य होता है—ऐसा मानता है। माया मिकसवी है वह निमित्त है और उसमें राशी का राग निमित्त मान है। राण हुणा इससिये भाषा निकसती है—ऐसा नहीं है। योक काम सावि इत्तियों के कारण जान हुणा माने वह एकरवड़िय है। इच्छाके कारण हाप जमा भीर रोटी याबि के हुक्ते हुए—ऐसा वह मानवा है रसाई बमाने समय रोटी वस जाती है वह उसके सपने काल समयो है उपप्रीय रसोइन स्त्री के स्थान नहीं दक्ता इसिये जल महिन-रूपादि मानना वह समया है। स्त्री से निमित्त मान है

तथापि स्त्री का ध्यान न होना ग्रीर रोटी का जल जाना—इन दो कियाग्रो का होना एक जीव से मानना मूढता है। पुद्गल की पर्याय ग्रपने कारण होती है तब दूसरे पदार्थ को निमित्त कहा जाता है।

वालक के हाथ से कांचका गिलास गिरकर फूट जाये, वहाँ पुरूल की पर्याय नैमित्तिक है और वालक का वेध्यानपना निमित्त है। ज्ञानी धर्मात्मा को ग्रल्प रागद्वेप होता है, तथापि समभते हैं कि भाषा तो भाषा के कारण निकलती है, निवंलता से द्वेप श्राता है, किन्तु वे पर के स्वामी नहीं बनते। ग्रात्मा में रागद्वेप ग्रथवा ज्ञान श्रपने से होता है, उसमें पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं। निमित्त है इसलिये कोध ग्राता है—ऐसा नहीं है। डॉवटर ग्रपने कारण ग्राता है, जीवकी इच्छा के कारण नहीं ग्राता। पैसे की किया पैसे के कारण है, जीवकी इच्छा के श्राधीन नहीं है।

श्रज्ञानी जीव मानता है कि दो पदार्थ साथ मिलकर एक कार्य करते हैं। रसोइन ने ध्यान नहीं दिया इसिलये कढी उफनकर नीचे गिरती है नहीं। जड़की किया जड़से होती है। मूर्ख रसोइन स्त्री मानती है कि मैं उपस्थित होती तो चूल्हें में से लकड़ी निकाल लेती, श्रोर कढ़ी को उफनने से बचा लेती, किन्तु यह मान्यता मूढ़ की है। श्रज्ञानों मानता है कि मैं विचारक हूँ, इसिलये ससारकी व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं देशका, कुटुम्बका व्यवस्थापक हूँ—ऐसा मानता है वह मूर्खंसे जड़की श्रवस्था विगड़ती है श्रोर चतुरसे सुधरती है—वह ऐसा जो मानता है वह मिध्याहिष्ट है। जीवकी चतुराई पैसे में भी काम नहीं श्राती। व्यापारी मूर्खं है इसिलये व्यापार में लाभ नहीं होता श्रोर चतुर है इसिलये लाभ होता है—ऐसा मानना वह

मोचमार्ग प्रकाशक की किरमें

मूद्रता है। तिकोरी में तालाल थाता है वहाँ ताले की पर्योग वो स्रकोव की है जीव के कारण वह गहीं होती। चोर तो चोरी का माव करता है भौर हाथ में पिस्तोल रक्तता है वह लड़ की किया है चोर की इच्छानुसार पिस्तौल गहीं चलती। पितोल की किया जर्

के कारण है उसमें चोर का द्वयमांव गिमिल मात्र है। इसमकार नमिलिकदशा धौर गिमिल की स्वतन्त्रता की बिधे सबर महीं है पर्पात् उसका सच्चा मात्रमावन महीं हुमा है उसे बीव सबर महीं है पर्पात् उसका सच्चा मात्रमावन महीं हुमा है उसे बीव

कोत-प्रजीव को जातने का यही प्रयोजन है कि जीव की प्रयोग जीव छे होती है उसमें प्रजीव निमित्त मात्र है—ऐसा मावभासन होना जाहिये वह प्रजानी को नहीं होता। इसप्रकार मिध्यावृद्धिके जीव प्रजीव तरब के सदान की प्रयान्धित बतवाई। पुत्रुक जाति प्रपेका छे एक हैं किन्तु सक्या से धनन्तानन्त हैं। एक पूद्रुक्त से दूसरे

कोर कि जीव-भनीन पुषक हैं किन्तु उसे भागमासन नहीं है।

पुर्यम में काय हो तो धनस्तानना पुर्यम मही रहतें — इदासकार सात तरवों का मान नहीं है भीर माने कि मैंने पर की दया की तो बहु भारत है। यहां कोई प्रका करें कि पुर्यम-पुर्यम तो सवातीम है तो फिर एक पुर्यम पूसरे का कुछ कर सकता है न ? नहीं एक संगतिक स्काम में सनस्त परमाशा है तन प्रत्येक की क्रिया भिग्न-निम्न है।

> एक परिनाम के सकरता दरव दोड़ दोड़ परिनाम एक वर्षे स घरतु है। एक करतूर्ति दोड़ दर्षक वहुंस करें दोड़ करतुर्ति एक दर्षम करतु है।

"समयसार नाटक" मे यह वान कही है। दो द्रव्य एक परिएाम को नही करते, एक द्रव्य दो परिणाम नही रखता, दो द्रव्य एकत्रित होकर एक परिएाम करे — ऐसा कभी नही होता श्रीर एक द्रव्य कर्ता होकर दो परिएाम करे — ऐसा नही होता।— इसप्रकार जिसे यथार्थ श्रद्धान नही है उसे जीव-श्रजीव की स्वतत्रता की खबर नही है, इमलिये वह मिध्यादृष्टि है।

× × ×

[ चैत्र कृष्णा २, सोमवार, ता॰ २-३-५३ ]

## ग्रास्वतत्त्व के श्रद्धान की श्रयथार्थता

श्रीर श्रास्रवतत्त्वमे जो हिंसादिरूप पापास्रव है उसे तो हेय जानता है तथा श्रहिसादिरूप पुण्यास्रव है उसे उपादेय मानता है। दया, व्रह्मचर्यादि के परिणाम जीवसे स्वय होते हैं, उन परिसामो रूप क्रिया जीव से हुई है, कम के कारण नहीं हुई। जो जीव कर्म के कारण दया-दानादि के परिणाम माने तो जीव-म्रजीव तत्त्वमें भूल है। शुभ-ध्रशुभ परिणाम कर्म से होते है, वह जीव-ध्रजीव तत्त्वकी भूल है, ग्रास्नवतत्त्व की भूल नहीं है, किन्तु जिस जीवके वैसी भूल है उसकी तो सभी तत्त्वों में भूल है दया-दानादि के परिणाम जीव के ग्रस्तित्वमे हैं, कर्म निमित्तमात्र है। स्वय से केवलज्ञान हो उसमे केवलज्ञानावरणीय का अभाव निमित्तमात्र है,-ऐसा यथार्थ न समभे श्रीर माने कि निमित्त है इसलिये कार्य हुश्रा, वह जीव-श्रजीव तत्त्व की भूल है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पृथक् स्वतत्र न माने तो दो के श्रस्तित्व का प्रयोजन सिद्ध नही हुशा। जीव मे भावबन्ध होता है वह स्वतन्त्र है श्रोर द्रव्यबन्ध भी स्वतन्त्र है। भावबन्ध के

कारए। द्रस्य कर्मोका धन्य माने तो स्रजीव परधन्त्र हो जाता है। कर्मयय कर्मके कारए। होता है उसमें माव स्राझव निमित्तमाण है। ऐसान माने तो सीव—स्रजीव दोनों में मूल है जब बीव स्वर्तण विकार करता है तब कमवन्य कर्मके कारण होता है वह भी

स्वटात है।

मिमित्त का ज्ञान कराने के जिए व्यवहार से कथन घाटा है
कि-भोतने विकार किया इससिये कर्मयम्य हुया किन्तु उसका तार्त्य मैं स्वतन निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध समयना चाहिये। कर्मों का बम्बन कर्मके कारण होटा है ठव बोट का विकार निमित्तमात्र है-

है। बीब प्रपत्नी स्वतंत्र योग्यतारी रहता है उसमें प्रायुक्तमें निर्मित्त मान है किन्तु दूसरा बीब निर्मित्त नहीं है ऐसा यहाँ बतसाना है। सक्रानी बीब मामता है कि में हैं द्वसमिये परके जीवन—मरण पुन जुन्न होते हैं तो वह बीव—पत्नीव तत्त्वची ग्रुम है धौर दया दानारि के परित्तामोंको स्वादेय मामना बहु मासब तत्त्वकी ग्रुम है। पुनर्म मुस्त—दूस के संयोग प्राप्त होने में बेदनीय कम निर्मित्त है उसमें दूसरा जीव सीघा निमित्त नहीं है। सामग्री ग्राती है वह श्रपने कारण ग्राती है, उसमें वेदनीय निमित्त है, ग्रीर जीव सुख—दु खकी कल्पना करता है वह स्वतंत्र करता है, उसमें दर्शन मोहनीय निमित्त है। दूसरा जीव सुख—दु ख नहीं दे सकता। मैं दूसरों को निभा रहा हूँ—ऐसा मानकर परपदार्थों का कर्ता होता है वह मिथ्या-दृष्टि है।

में दूसरे को जिलाता हूँ, मैंने दूसरो को सुखी किया, उनकी क्षुघा-तृषा मिटाई, -ऐसा श्रमिमान करता है वह भ्राति है पर जीव को सुखी करनेका श्रथवा जिलानेका श्रध्यवसाय हो वह तो पुण्य बन्धका कारण है, इसलिये सतुष्ट होने जैसा नहीं है। श्रज्ञानी जीव पुण्य होने से प्रसन्न होता है कि "पुण्य बन्ध तो हुश्रान वह मिध्याहिष्ट है। श्रीर मारने तथा दुखी करने का श्रध्यवसाय हो वह पापवन्ध के कारणरूप है।

सत्य बोलना, बिना पूछे वस्तु न लेना, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना आदिमे शुभ भाव है और उससे पुण्य बन्ध होता है। उसमे सन्तुष्ट हो तो वह महान भूल है। तत्त्वार्थ-श्रद्धानसे विरुद्ध श्रद्धा करे वह निगोदका आराधक है। मुनि नाम धारण करके वस्त्रादि परिग्रह रखे तो महान पापी है। मुनिपना न होने पर भी मुनित्व माने वह निगोदका आराधक है—ऐसा श्री कुन्दकुन्दाचाय कहते हैं।

यहाँ श्रज्ञानी, "मैंने शरीर से ब्रह्मचर्यका पालन किया है,"— ऐसा मानकर शरीरकी क्रियाका स्वामी होता है, यह जीव-ध्रजीव में भूल है, श्रीर उसमे होने वाले शुभ-परिणामसे धर्म माने वह श्राश्रव में भूल है। श्रज्ञानी मानता है कि जीवका विकल्प श्राता है इसिलये वस्त्र छूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वस्त्र छूटने का कार्य

मोक्षमार्ग प्रकाशक की किएवें

जीव-पत्रीव में भूस है। परिषद् न रजने का माव जुम ह—पुरम्य बायका कारण है उसे उपायम मामता वह धामकमें भूस ह। पत्ती ग्हना घसत्य वयन दोसना धादि तो जड़की क्रिया ह घोर पैसा रज्जू सादि परिणाम पाप अध्यवसान ह। उसमें पापको हैय धौर पुष्प को उपायेय मानना वह धायवस्त्वमें भूस है। हिसादिक की सादि घसत्यादिक पापसम्य के कारण हैं —यह सब मिस्या प्रध्य वसाय है और त्याज्ये हैं।

हिंसा में मारने की बुद्धि होती है किन्तु सामनेवासा जीव साधु पूर्ण हुए विना कभी नहीं सरदा। मारने का द्वेप स्वयं किया वह

धी बस्त्रसे होता है। यदि विकल्पके कारण वस्त्रोंका छुटना माने तो

करो — मह उपवेशका नावय है। बीठरामी वसान हो तब-तक 
ग्रुमत्य उसके प्रपते कामक्रमये याता ह-ऐसा बानो किन्तु सदान
यो ऐसा रस्त्रों किया दान मिक प्रांवि वसके कारल है है से 
यदि सदानमे पुत्रको मोसामार्थ नाने यो वह निष्पापूर्व है है। वो
निषय मोसामार्थ पावना करता है उसके मुस्तापको स्ववहार
मोसामार्थ स्वात्रको स्वात्रको स्वात्र स्वात्रको स्ववहार
मोसामार्थ कहते हैं किन्तु निष्ययंत्रे वह नम्य मार्ग है — ऐसा बानमा
वाहिये। × × ×

[ चैत्र कृष्णा ३ मगलवार, ता० ३-३-५३ ]

विपरीत ग्रमिप्रायरहित तत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यग्दर्शन है, उसे जो नही जानता श्रीर बाह्यसे धर्म मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। यहाँ यह बतलाते हैं कि ग्राश्रवतत्त्वमे किस प्रकार भूल करता है। पापको हेय माने किन्तु पुण्य को उपादेय माने वह भ्राश्रवकी भूल है । श्रीर मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय श्रीर योग-यह श्राश्रवके भेद हैं। उन्हें बाह्यरूपसे तो मानता है किन्तु उन भावोकी जाति नही पहिचानता। सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की बाह्य लक्षराोसे परीक्षा करे, वह गृहीत मिथ्यात्वका त्याग है, किन्तु श्रनादिकालीन श्रगृहीत मिथ्यात्वको न पहिचाने श्रौर ज्ञायकत्वरूप श्रास्माकी हिष्ट नही है, किन्तु पुण्य-पाप पर हिंद्र है वह भ्रनादिकालीन मिथ्यात्व है, उसे- नही जानता। स्व की दृष्टि करके भाश्रव छोडना चाहिये, किन्तू उस भूलको दूर नहीं करता। दया दानादिके परिगाम भाश्रव हैं, उनके ऊपर की हप्टि वह पर्यायद्दिष्ट है। भ्रतरमे रागको हितकर मानता है वह मिथ्या-त्वको नही पहिचानता।

पुनश्च, बाह्य श्रस-स्थावर की हिंसाको श्रविरित मानता है। इन्द्रिय विषयोकी प्रवृत्तिको श्रविरित मानता है, किन्तु वह श्रविरित का स्वरूप नहीं है। जड़की किया कम हुई तो मानता है कि विषय कम होगये। स्त्री, लक्ष्मी के ससर्गको श्रविरित मानता है, किंतु हिंसा में प्रमादपरिणित मूल है। उग्रप्रमाद होना वह श्रविरित है। नग्न होने से मानता है कि श्रवत खूट गये, वह भूल है। विषयोमे श्रासिक का होना वह श्रवत है। यतरग श्रासिक खूटती नहीं है श्रोर मानता है कि मैं वतधारी है। शरीर द्वारा वाह्य इन्द्रियविषयोमे लीन न हो तो मानता है कि श्रवत खूट गया, वह श्रविरितमे भूल है। पर्यायमें

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरनें

तीव प्रमाद मावका धौर विवयासिकका स्वभावके भागपूर्वक स्थान मही हुमा भीर बाहासे पासिकका त्याग माने वह प्रवित्रकण पायक तस्वमें भूस है। ऐसी भूसवासे को सम्यव्यान नहीं होता।

धारमाके मानपूरक विशेष स्थितता होना वह वत है उसे नहीं पहिचानता प्रमादमायको महीं जानता किन्तु बाह्य निमित्तोंके सूरने से प्रवृत घुट गये—पेसा मानता है। मैं युक्त विदानन हूँ—ऐसे मान पूरक पंषतः लोनता होने से प्रवृत परिलाम सूर जाते हैं पीर निमित्त मी निमित्तके कारण सूर्य जाते हैं —उसे जो नहीं जानता वह प्राव्यवस्तरमें पूल करता है।

भीर बाह्य कोमादि करने को कपाय जानता है किंद्र समित्राय

की सबर मही है। समुक्कल पदार्थों के स्थाग से राग धौर प्रतिदूक्त पंदार्थों के संयोग से देश करना पड़ता है यह क्याय का सिम्नाय है। सबामी मानता है कि मैं बिकल्प करता है इसिसये बाह्य पदार्थ मार्थ है। सिम्नाय में कपाय विध्यान है इसिसये साध्यवतत्वकी मुत है। सौर सारमार्से योग (—प्रदेश कम्पन) की क्रिया है उसे समानी महीं मानता। बढ़की क्रिया मेंने रोडी इसिसये योग रका—प्रेसा मानता हैं। मन क्पन कायांकी क्रिया बढ़की है उसकी सबर नहीं है सौर ऐसी मानता है कि परीरादि की क्रिया रकते से पमं हुया किन्यु सर्तिरमें बिक्तयुत्त योगों को वह मही बानता।—इस्प्रकार बहु सा-व्यक्ति स्वकृत प्रायक्ता बानता है।

वारो पुनस्य राग-द्वेत-मोहरूप यो आध्ययमाय है उसे तथ्ट करने ही विषया पद्दी है भीर बाझ किया सुपाक —ऐसा यह मानटा है। धरुकूस निमित्त प्राप्त करने भीर प्रतिकृत निमित्त दूर करने का प्रपरन रखता है। वाह्य किया छोडो, भोजन छोडो, खी छोडो, लक्ष्मी छोडो, बाह्य परिग्रहका परिगाम करो तो धर्म होगा—ऐसा ग्रज्ञानी मानता है। बाह्यमें किया छूट जाने से प्रतिमा होगई—ऐसा वह मानता है, किंतु प्रतिमा बाहरसे नही ग्राती। ग्रतरपरिणाम सुधरे नही हैं, जीव-जिजीवका भेदज्ञान नही है, जीवकी स्वतत्र कियामे ग्रजीव निमित्त मात्र है ग्रीर ग्रजीवकी स्वतत्र कियामे जीव निमित्त मात्र है। ऐसी स्वतत्रताकी जिसे खबर नहीं है उसे प्रतिमा कहाँ से होगी?

कचन, कामिनी ग्रीर कुटुम्ब-इन तीन को छोड दो तो घर्म होगा—ऐसा श्रज्ञानी कहते हैं, किन्नु वे तो पृथक ही हैं, मै उन्हें छोडता हूँ—यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। ग्रात्मा उनसे पर है ग्रीर राग-द्वेप रहित है।—ऐसा ग्रात्माके भानपूर्वक राग छूटे तो कचन, कामिनी ग्रीर कुटुम्ब के निमित्त छूटे ऐसा नहें जाते हैं, नहीं तो निमित्त भी छूटे नहीं कहलाते। स्वरूप में लीनता करना वह चारित्र है, बाह्य त्याग चारित्र नहीं है। ग्रज्ञानी कहते हैं कि बाह्य वस्तुश्रो का त्याग करों तो ग्रतरमें राग दूर होगा, किंतु वह बात मिश्या है।

द्रव्यालिगी मुनि श्रन्य देवादिक की सेवा नही करता, २८ मूल
गुणोका पालन करता है, श्रीर प्राण जायें तथापि व्यवहार धर्म नहीं
छोडता, तो वहाँ गृहीत मिथ्यात्वका त्याग है, किन्तु श्रगृहीतका त्याग
नहीं है। वह वाह्याहिसा विलकुल नहीं करता, श्रपने लिये बनाया
हुश्रा श्राहार नहीं लेता, तब तो छुभ परिणाम होते हैं, किन्तु धर्म
नहीं होता। भूठ नहीं बोलता, दया पालन करता है, विषय सेवन
नहीं करता, कोधादि नहीं करता, कोई धरीरके दुकडे-दुकडे करदे
तथापि कोध न करे ऐसा व्यवहार है, किन्तु श्रतरमे भान नहीं है
इसलिये श्रगृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटा है। उसके मिथ्यात्व, श्रव्रत,

२०० मोद्यमार्ग प्रकाशक्की किरसे

कपाय घोर योग——ऐते चारों घाधव होते हैं। मैं निमित्त हूँ इसियें बढ़ की किया होती हैं—ऐसा वह मानता है उसे यमाये बात की सबर नहीं है। दूसरे यह कार्य वह कपटसे नहीं करता। यदि कपट से करें तो प्रवेशक तक कसे पहुँच सकता है ? नहीं पहुँच सकता संतर गाम्या धामाय धामाय घात रागद्र पनी इस्टला धादि रागार्य मान घाते हैं वहीं धायय है उसे नहीं पहिचानता इसिये समे सामकार करें से धामाय है हों महीं पहिचानता इसिये समे

वंपराच्य के भदान की अयुगर्यधा-दिसा भूठ कोरी बादि बागुममावों द्वारा नरकादिकय पाप

बंधको बुरा घोर दया-बानादि के बघको भ्रमा जाने वह निष्माहिष्ट है। दोनों बच हैं पारमाका हिंद नहीं करते। दया-बानादिसे मुन्ने पुष्प बंध तो हुमा है!—इसम्कार हवित होता है दोनों बंध हैं तथापि पुण्यबन्धको मना जानता है वह मिस्साहिष्ट है।

पुष्प बस्थसे धनुकूल घोर पाप बस्थसे प्रतिकृत्त सामग्री प्राप्त होती है तिन्तु उसके द्वारा स्वमावकी प्राप्ति नहीं होती। पाप वंपकी हुरा बागकर द्वेप करता है नरकादि की सामग्री पर इर करती है घोर पुष्प बस्थसे घन्न्द्री सामग्री प्राप्त होगी—ऐसा मानकर उसमें राप करता ह निन्तु वह भांति है। समयदारण वेबले की पिसा उसमें घारमा को बया लाम ? परवस्तुते लाम-घलाम नहीं है। स्वगं में बायेंगे धौर फिर समयान के पास पहुँचों—को उसमें बया निला दिसम्बद्धरात तो बड़ है पर है वहां बीब समय बार नया है। सामग्रीके स्वभावको प्राप्ति नहीं होती। अद्यानी कीव प्रतिकृत सामग्रीमें इन करता है योर महुकूस सामग्रीमें राव करता है, वह मिथ्यात्व है। रागका ग्रिमिप्राय रहा वह वन्धतत्त्व की भूल है, उमकी तत्त्वार्थश्रद्धा मिथ्या है। तत्त्वार्थ श्रद्धान विना सम्यग्दर्शन नहीं है ग्रीर सम्यग्दर्शन के विना चारित्र नहीं होता। जैन
दर्शनमें गडबड़ी नहीं चल सकती, तत्त्वमें ग्रन्याय नहीं चल सकता।
ग्रबन्ध स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रसे धमं होता है। ग्रज्ञानी
जीव सोलहकारण भावनामें राग करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का
बन्ध नहीं होता। ज्ञानी जीव रागको हेय मानता है ग्रीर तीर्थंकर
प्रकृति को भी हेय मानता है। किसी ज्ञानी जीव को निवंलता से
गुभराग ग्राये तो तीर्थंकर पुण्य-प्रकृतिका बन्ध हो जाता है।

भक्तिमे ग्राता है कि है भगवान । ग्रपने पाससे एक देव भेजो ।
—ग्रादि निमित्त का कथन है । ग्रज्ञानी जीव सयोग की भावना करता है, पापके बन्धकी बुरा मानता है, क्योंकि उससे प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होगी ग्रोर पुण्य बन्धसे श्रनुकूल । उसमे किसी सामग्री को श्रनुकूल ग्रोर किसी को प्रतिकूल मानना वह मिथ्यादशन शत्य है । यहाँ, त्रत—तप करो तो स्वगं प्राप्त होगा, ग्रोर वहां से भगवानके निकट पहुँचेंगे, फिर सम्यग्दर्शन प्राप्त होगा—ऐसा ग्रज्ञानी मानते हैं । उनकी दृष्टि सयोग पर है किन्तु स्वभाव पर नहीं है, उन्हें श्रपने ग्रात्मा के पास नहीं ग्राना है । बन्धन ग्रहितकर है, पुण्य—पाप हेय है, सवर—निजंरा हितकर है ग्रोर मोक्ष परम हितकर है—ऐसी पहिचान नहीं है वह मिथ्यादृष्टि है । बन्ध तत्त्वमे पुण्यसे ग्रुभ बन्ध दृग्रा—ऐसा मानकर हिंवत हो वह मिथ्यादृष्टि है ।

यहाँ प० टोडरमलजी कहते हैं कि पुण्य-पापसे सामग्री प्राप्त होती है। ग्राजकल कोई वर्तमान पण्डित कहते हैं कि सामग्री पुण्य-१७ २१० सोचवार्ग प्रकाशक की किरयें पापने नहीं मिसनी किन्तु वह सूस है। विश्वप्रकार—प्रवस्ती बस बादु सादि समुक्तम सामग्री प्राप्त होने पर बीव राग करता है सीर

सर्प निष्यारि प्रतिकृत सामधी मिले तत समय द्वा करता है तसी प्रकार पह बीन पुण्यते मनिष्यमें सनुकूत दार्श मिलंगे—ऐसा मान कर राग करता है भीर पापसे प्रतिकृत पदार्थ प्राप्त होंगे—ऐसा मानकर द्वेप करता है भीर पापसे प्रतिकृत पदार्थ प्राप्त होंगे—ऐसा मानकर द्वेप करता है —तसे इसप्रकार राम द्वारा हुमा। इस्तिसे उससे भीमप्रायमें मिष्यार है। निस्प्रकार हस सरीर सम्बन्धी मुल-कुत सामधी में राग-द्वय करना हुमा। सिम्प्रकार सम्बन्धी स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त करना हुमा। सिम्प्रकार सम्बन्धी स्वाप्त स्वाप्त

धोर दया-सानादि सुमपरिलामों से तथा हिंगादि प्रमुध-परि लामों से प्रमादि कमीमें फेर पड़ता है। धुमसे साताकम का सम्म होता है भोर पशुमसे पराता कर्मका। धुमसे सेताय प्रमुखे पातक नहीं हैं। गुमाशुममानादि चाति कमीका सम्म तो निरत्तर होता है कि जो समें पायकप ही हैं। यहां कम-प्रमिक्त सम्मका प्रमानहीं है। पुष्प से पातिकमीमें कम रस गिरता है किन्तु सम तो गिरतार है ही। धुमा हो या पशुम हो तमापि पिप्पाइण्डिको झानावरणीय वर्षानावरणीय मोहनीय भीर मालदाय का सम्म गिरत्तर होता है। सायक्ष्य होते ही भीर में ही भारतपुर्णोक पातक है।

गुम के समय भी वन्य होता है—ऐसा यहाँ बतमाते हैं। बल्य हानिकारक है भौर भवन्य स्वमाव हितकारक है —ऐसी समस बिना पुण्यवन्धको हितकारी माने, वह वन्धतत्त्वमे भूल करता है।

× ×

[ चैत्र कृष्णा ४ बुघवार, सा॰ ४-३-५३ ]

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन का लक्षण है। वह लक्षण चौथे
गुणस्थान से लेकर सिद्धमें भी रहता है। तत्त्वार्थ श्रद्धान निश्चय
सम्यग्दर्शन है। यदि तत्त्वार्थ श्रद्धान व्यवहार हो तो सिद्ध मे वैसा
व्यवहार नही होता, श्रौर वहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान तो सम्भवित है, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ
३२३ में कहा है कि केवली सिद्ध भगवानको भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण
होता हो है, इमलिये वहाँ श्रव्याप्तिपना नही है।

तत्त्व श्रर्थात् भाव । जीव का भाव ज्ञायक है । व्यवहार-रत्नश्रय का भाव राग होने से श्रात्मा के श्रानन्द लूटने वाला है, इसप्रकार भेदज्ञान द्वारा भाव का भासन होना वह निश्चय सम्यग्दशन है । जीव का ज्ञायक स्वभाव है, श्रजीव का स्वभाव जड है, पुण्य-पाप दोनों श्रास्त्रव हैं—हेय हैं, बन्ध श्रृहितकारी है, सवर-निर्जरा हित-रूप है श्रीर मोक्ष परम हितरूप है—ऐसा भाव भासन होना वह तत्त्वार्थ श्रद्धान है । श्रीर मोक्षशास्त्र के प्रथम श्रध्याय के चौथे सूत्रमें "जीवाजीवास्त्रववधसवरनिर्जरामोक्षास्त्रत्वम्" कहा है । वहाँ तत्त्वम् एकवचन कहा है, इसलिये वहाँ निश्चय सम्यग्दर्शन की बात है । रागरहित भाव की बात है । एक स्व-पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव मे सात का राग रहित भावभासन होना वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । श्रीर तत्त्वार्थसूत्र मे सम्यग्दर्शन के निसर्गज तथा श्रिष्वगमज ऐसे दो

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरणें

मेद बतपाये हैं वे स्पवहार के नहीं हो सकते इसमिये तत्त्वार्षे भद्रान सम्यादर्शन वह निश्चय सम्यादर्शन है !

तीर्थकर की बाजी से किसी को साम नहीं होता । बिस परि
णाम से तीर्यंकर पुष्प प्रकृति का बन्य हुमा यह परिस्ताम बीव को
प्रपने सिये हैय है भीर प्रकृति सहितकर है तो फिर दूसरों को हित
कर कैसे हो सकतो है ? प्रजानी कीव तीर्थंकर पुत्प प्रकृति से साम
मानता है भीर उससे प्रनेक कीव तरते हैं ऐसा मानता है वह पुक्ष
है । स्वय पर्यक्त कारण तरता है तब तीर्थंकर की बासी को सिमित्त
कहा बाता है —ऐसा यह नहीं समस्ता । इसप्रकार प्रभाशन मान्नी
दारा कमें बन्य होता है उसे मना—हुरा बानना ही मियामकान है
भीर ऐसे सदाम से बन्य तरव का भी ससे सरस स्वास नहीं है।

#### सवरतन्त्र के भद्रान की ध्रमधार्धता

पर बीवको म मारने के माब बहावर्ष पासमके भाव तवा सत्य बीतने के भाव-भादि माब भायन हैं। उनहें भहानी सबस पबता संवरका कारण मानते हैं। संवर बिक्कार है भीर प्राप्तव विकार है। धविकारका कारण विकार कहीं से होगा है स्थिति ऐसा मामनेवाने की मुसमें सुम है। यहाँ तस्वार्थ स्वामकी मुस बतमाते हैं। तस्वार्थ ध्वात् तस्वार्थ भावे हस्य-पुण-पास तीनों था जाते हैं भीर तस्व ध्वात् माव। हस्य-पुण-भाव धीर पर्यापका माव-इस्प्रकार सीनोंके मावका मासन होना वह सम्यव्यान है। सात त्यांनें बीव धीर प्योव हस्य है, मायन, बास अवर निर्मेश मीत-पह प्यांने हैं। उनके मायका मासन होना चाहिये। श्रीर द्रव्य श्राश्रव, द्रव्यवन्घ, द्रव्य सवर, द्रव्यनिर्जरा तथा द्रव्यमोक्ष—यह श्रजीवकी पर्यायें हैं, उनका भी भाव भासन होना चाहिये। इसप्रकार द्रव्य, गुर्ण श्रीर पर्यायके भावका भासन होना वह सम्यग्दर्शन है।

श्रहिसा परम धर्म है। रागरिहत शुद्धदशा-महाव्रतादिके पिर-गामसे भी रहितदशा-वह श्रहिसा है, वह सवर है, श्रीर महाव्रतादि के परिगाम श्राश्रव हैं, वह सवर नहीं है।

पुनश्च, तत्त्वार्थसूत्रके दूसरे श्रध्यायके पहले सूत्रमे श्रीपशमिक-भावको पहले लिया है, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनमे निश्चय सम्यग्दर्शनकी वात है। पारिणामिकभाव द्रव्य है श्रीर श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक, श्रीदियक तथा क्षायिक—चारो पर्याय हैं, वह जीवका स्वतत्त्व है। उस सूत्रमे प्रथम श्रीपशमिकभाव लिया है, क्योंकि जिसे पहले श्रीपशमिकभाव प्रगट होता है वह दूसरे भावो को यथार्थ जान सकता है। जिसके श्रीपशमिकभाव प्रगट नही हुशा वह श्रीदियकभाव को भी यथार्थ नहीं जानता।

श्रज्ञानी जीव सवरतत्त्वमें भूल करता है। वृत, प्रतिमादिके परिणाम श्राश्रव हैं, सवर नहीं हैं। श्रात्मा ज्ञायक चिदानन्द है, उसके श्राश्रयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। श्राश्रवसे सवर प्रगट नहीं होता। श्रीर जीवके श्राश्रयसे सवर प्रगट होता है—ऐसा कहना भी सापेक्ष है। पहले निरपेक्ष निर्णय करना चाहिये। सातो के भाव स्वतत्र हैं। जीव जीवसे है, सवर सवरसे है—इसप्रकार सातो स्वतत्र हैं। ऐसा निर्णय करने के पश्चात् जीवके श्राश्रयसे सवर प्रगट होता है—ऐसा सापेक्ष कहा जाता है।

सुम-प्रदुम परिएमम दोनों प्रमुख हैं। को परिएमम सारमाके प्राप्तपते होते हैं वे सुख हैं। प्रमानी प्रहिसादिक्य शुभाश्यको संबद मानते हैं वह संवर तत्त्वमें सुम है।

प्रश्न — प्रुनिको एक ही काल में यह भाव होते हैं वहाँ उनके बन्ध मी होता है तथा संवर–निर्वास भी होते हैं वह किसप्रकार ?

कोई प्रका करे कि ऐसा शूमराग सामा चाहिये था महीं ?

समाधान — किस रामको बदस सकेगा ? चारिक गुसकी को कसबढ पर्याय होना है वही होयी उसे किसमकार बदमा बा-सकता है ? ज्ञामीको ग्रुपराग बदसनेकी इति नहीं है धपने स्वभावमें एकाछ होने की भावना है।

सी उमास्त्रामी तरशायभद्धान कहते हैं उम सावके भावमाक्षन विना कर्मका उपसम समोपसम तत्रा आग नहीं होता । पंचास्तिकाय गाया १७३ को टीकामें वयसेनाचार्य ने तत्त्वाचे सूत्रको द्रव्यानुयोग के सारवक्य माना है सौर हम्यानुयोगमें हम्य-पुण-पर्याय तीनोंकी व्यास्या भाती है। यहाँ तो, जिसे तत्वार्थका यथार्थ भासन नहीं है उसकी वात चलती है। मिथ्यादृष्टिको भावभासन नहीं है। उसे नाम निक्षेपसे ग्रथवा ग्रागम द्रव्य निक्षेपसे तत्त्वश्रद्धा कही जाती है। ग्रागमसे धारणा कर ले, किन्तु स्वयको भावका भासन नहीं है, इस-लिये उसे सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो निश्चय सम्यग्दर्शनकी बात है।

यहां सवरकी भूल वतलाते हैं। एक क्षणमे जो मिश्रभाव होता है उसमें दो कार्य तो वनते हैं, किन्तु महावतादिके परिणाम श्राश्रव हैं, उन्हे सवर-निर्जरा मानना वह भ्रम है। ग्रनरसे निर्विकल्प शांति ग्रीर ग्रानन्दकी उत्पत्ति हो वह सवर है, तथापि जिस प्रशस्त रागके-भावसे ग्राश्रव होना है उसी भावसे सवर-निर्जरा भी होती है—ऐसा मानना वह सवरत्त्वमे भूल है।

X X X

[ चैत्र कुष्णा ४, ग्रुरुवार, ता० ४-३-४३ ]

## शुमराग संवर नहीं किन्तु त्रावब है।

श्रात्मामे पचमहावृत, भक्ति श्रादिके परिणाम हो वह शुभराग है, वह श्राश्रव है। उस रागको श्राश्रव भी मानना श्रीर उसीको सवर भी मानना वह भ्रम है। एक ही भावसे—शुभरागसे श्राश्रव तथा सवर दोनो कैसे हो सकते हैं? मिश्रभावका ज्ञान सम्यग्दृष्टिको ही होता है। सम्यग्दृष्टिको भी जो शुभ राग है वह धर्म नही है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र राग रहित हैं वही धर्म है। में ज्ञायक हूँ—ऐसे स्वभावके श्रद्धा-ज्ञानसे जितना वीतरागभाव हुश्रा वह सवर धर्म है,

गुम-पायुम परिखाम दोनों प्रमुख है। को परिखाम पारमाके पायुम्ये होते हैं वे मुख हैं। प्रशानी प्रहिसादिक्य मुनाधवको संवद मानते हैं वह संवर तरकों सुस है।

प्रश्न — पुनिको एक ही कासमें यह साब होते हैं वहाँ समके सम्प भी होता है तथा सवर-निवारा भी होते हैं यह किसप्रकार ?

धत्तरः—वह भाव मिसक्य हैं। चित्रामध्य धारमाके सामयछे को बीतरागी दक्षा होती है वह स्वतर है और जितमा शग येय रहता है वह धामय है। सक्ताय परिणित हो वह बीतरागीभाव है धीर वह यदावं भूमिण्या है। जितसा राग येग है वह ब्यवहार है बच्चका कारण है। परि स्वतहर सर्वेश म हो तो केसमदसा होना वाह्निय और यदि स्ववहार संगाम माने तो मिस्याहाँछ हो वाता है। सावक जीवके पंसत गुढ़ता है धोर पंसत सणुढ़ता है। वह सुभरागको भी हेब मानता है।

कोई प्रश्न करे कि ऐसा शुभराग लाना चाहिये था गहीं ?

समामान — किस रागको वदम सकेगा ? भारित गुणको को कमबद्ध पर्याय होना है वही होमी उसे किसमकार वदसा वा-सकता है ? ज्ञानीको ग्रुमराग वदसनेकी इंडि नहीं है अपने स्वमावमें एकाग्र होने की मावना है।

श्री तमास्वामी तरवार्षभद्धान कहते हैं तम सावके मावमासम विना कर्मका तपसम सायोपत्यम तवा साय नहीं होता। पंचास्तिकाय गावा १७३ को टीकार्में वयसेनावार्य ने तत्त्वार्य सुत्रको प्रस्थापुर्योग के सारतस्य माना है और सम्यानुयोगमें सम्य-पुण-पर्वाय तीर्नोकी व्यास्या प्राती है। यहां तो, जिसे तत्वार्थका यथार्थ भासन नही है उसकी बात चलती है। मिध्यादृष्टिको भावभासन नही है। उसे नाम निक्षेपसे ग्रथवा ग्रागम द्रव्य निक्षेपसे तत्त्वश्रद्धा कही जाती है। ग्रागमसे घारणा कर ले, किन्तु स्वयको भावका भासन नही है, इस-लिये उसे सच्ची श्रद्धा नही है। यह बात यहां नही है, यहां तो निश्चय सम्यग्दर्शनकी बात है।

यहां सवरकी भूल वतलाते हैं। एक क्षणमे जो मिश्रभाव होता है उसमे दो कार्य तो वनते हैं, किन्तु महावतादिके परिणाम श्राश्रव हैं, उन्हे सवर-निजंरा मानना वह भ्रम है। ग्रतरसे निविकत्प शांति ग्रीर ग्रानन्दकी उत्पत्ति हो वह सवर है, तथापि जिस प्रशस्त रागके-भावसे ग्राश्रव होता है उसी भावसे सवर-निजंरा भी होती है—ऐसा मानना वह सवरतत्त्वमे भूल है।

× × ×

[ चैत्र कृष्णा ४, गुरुवार, ता० ५-३-५३ ]

### शुभराग संवर नहीं किन्तु आश्रव है।

श्रात्मामे पचमहाव्रत, भक्ति श्रादिके परिणाम हो वह शुभराग है, वह श्राश्रव है। उस रागको श्राश्रव भी मानना श्रीर उसीको सवर भी मानना वह श्रम है। एक हो भावसे—शुभरागसे श्राश्रव तथा सवर दोनो कैसे हो सकते हैं? मिश्रभावका ज्ञान सम्यग्दृष्टिको ही होता है। सम्यग्दृष्टिको भी जो शुभ राग है वह धर्म नही है। सम्यग्दृश्वको भी जो शुभ राग है वह धर्म नही है। सम्यग्द्रश्वन नारित्र राग रहित हैं वही धर्म है। में ज्ञायक हूं—ऐसे स्वभावके श्रद्धा-ज्ञानसे जितना वीतरागभाव हुआ वह सवर धम है,

धोर उसी समय को राग थेय है वह यादाव है। एक ही समय में ऐसा नियम्पनाव है उसमें बीठरान धंस तीर सरान धंस-दोनोंको धर्मा औव निम्न-निम्न बानता है। पहले व्यवहार घोर फिर निश्चप-ऐसा नहीं है। स्ववहारका सुमरान तो घायन है साधव स्ववस्का कारण कैसे हो सकता है? पहला क्यवहार, और यह क्यवहार करत-कात निश्चप होता है—एमी दिए से थी सनावत से परस्पराम स पूपक होकर स्वेतास्वर निक्तो; और कोई दिगम्बर सम्प्रदायमें रहकर भी एमा मान कि राग करते-करते घर्म होगा, स्पदार करते-करते निश्चप होगा, तो एसा माननवाला सी न्देतास्वर सेस ही समिमायवाला है, उसे दिगम्बर संन धर्मी स्वयहार सेस ही समिमायवाला है, उसे दिगम्बर संन

जिसने रागका सादर किया कि राग करहे करसे सम्बादर्शन हो जानेगा यहन स्ववहारकी किया मुचारो किर समें होगा। —
ऐसा माननेवाने में विदास्त जैन सातनको सम्यदा प्रनियों को नाता है। समें को दिगास्त जैन वहस्वात है किया पुनर्शको निम्मादा है उसकी उसे सबद मही है। वह जीव स्ववहारामायी निम्मादि है। वह जीव स्ववहारामायी निम्मादि है। वह जीव स्ववहारामायी निम्मादि है। वहने एक्समय में सामान्य पर्किका मण्डार है सोर उसमें विधोयक पर्वाय है सामान्य पर्किका मण्डार है सोर उसमें विधोयक पर्वाय है वस्तुमें समेनक सामान्यकी हृष्टि करे तो प्यायमें सम्याप्त मोति करता मानित किराय स्वायान मानित है। है। स्वय स्वयाद मानित है वह समाहिक्य स्ववहार करते—करते उसके साम्बयसे सम्याण मानिता है वह समाहिक्य स्ववहार विवाद निम्मादि है। हम्य स्वयाद स्वयाद सम्यादि है। हम्य स्वयाद स्वयाद समावकी हि स्वयाद करके निरुप्त सम्यादित हमा वहीं वो राग पेप

रहा उसे उपचारसे व्यवहार कहा है, किन्तु धर्मीकी दृष्टिमे उसका श्रादर नहीं है।

पर्याय दृष्टिसे ग्रात्मा रागसे ग्रभिन्न है ग्रीर त्रिकाली द्रव्यकी दृष्टिसे वह रागसे भिन्न ज्ञायक स्वरूप है। वहाँ त्रिकाली की दृष्टि करके रागको हेय जाना, तब रागको व्यवहार कहा जाता है। मिथ्या-हिट्ट जीव शुभमे वर्तता है भीर उसे धर्म मानता है किन्तु वह व्यव-हाराभासी है। निश्चयधर्मकी प्रतीति विना रागमे व्यवहार धर्मका श्रारोप भी कहाँ से श्रायेगा ? निश्चय के बिना व्यवहार कैसा ? वह तो व्यवहाराभास है। श्रीर समिति-गुप्ति-परिपहजय-श्रन्त्रेक्षा-चारित्रको सवर कहता है किन्तु ग्रज्ञानी उसके स्वरूपको नही सम-भता । निश्चय स्वरूपके ग्रवलम्बन बिना समिति-गुप्ति ग्रादि सच्चे नहीं होते । मनमे पापका चितवन न करे श्रीर शुभराग रखे, वचनसे मीन घारण करे श्रीर कायासे हलन-चलनादि न करे,-ऐसी मन-वचन-कायाकी क्रियाको ग्रज्ञानी जीव गुप्ति मानता है श्रीर उसे सवर मानता है, किन्तु मौन तो जडकी किया है, शरीर स्थिर रहे वह भी जडकी किया है, तथा श्रतरगमे पापका चित्रवन नहीं किया वह घुभराग है, उसमें सचमुच सवर नहीं है। स्वभावहिष्ट होने के परचात शुभाशुभ विकल्प-रहित वीतरागभाव प्रगट हुआ वह सच्ची गुप्ति श्रीर सवर है। वहाँ शरीर स्थिर हो श्रीर वाणीकी कियामें मौन मादि हो, उसे उपचारसे कायगुष्ति भीर वचनगुष्ति कही है। एके-न्द्रियके तो सदेव मौन ही है, किंतु उसे कही गुप्ति नहीं कहा जाता। भ्रतरमे वीतरागभाव प्रगट हुए विना शुभराग रखे तो वह भी गुप्ति नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनो वीतरागभाव हैं, वहाँ मन-वचन-कायाका भ्रवलम्बन नहीं है, स्वाध्यायादिका विकल्प भी नहीं

मोचमार्ग प्रकाशककी किरपें

है --ऐसा को बीतरागमान हो गुन्ति है धौर वही सबर-निजराका कारण है। क्यायका एक कण भी मेरे स्वभावकी बस्तु नहीं है --ऐसी इंटिट होने के पश्चात बीतशायमाब हुग्रा वह निरूपयमुद्धि है भीर वहाँ ऐसी निरुष्यगुष्ति प्रगट हुई हो वहाँ गुभभावको स्ववहार गुष्ति कहा बाता है। किंदु स्पनहार पृष्ति बास्तवमें संवर नहीं है बह तो प्राध्यव है। निरम्ययुष्ति बोतरागभाव है वही संबर है।

सम्बग्दरान होने के परकात संबर-निकंश होते हैं। सम्बग्दर्धन के बिना संबर-निजरा नहीं होते । सम्यन्दशनके पश्चातः शर्मिति --गुष्ति सादि भर्म सुनियों के होते हैं वह सबर-निवास हैं। समिति वृद्धि बादि जितने मुनियोंके बर्म है वे सब धर्म सम्बाहृद्धि शाबकके मी होते हैं धौर भावकको भी सतनै धरामें सबर-मिर्जरा हैं। परवीवोंकी रक्षा में करता है--ऐसी बुद्धिसे वर्ते भीर एस रक्षा

के गुप्त परिचामको ही सवर माने वह भी ग्रजानी है। पर अनेवकी हिंसाके परिकाम की तू पाप कहता है और रक्षाके परिकामकी संबर कहता है तो फिर पूर्य बंध किससे होगा ? इसिमये परकी रलाके मुभपरिणाम संवर नहीं है किन्तु मुमालव है। परकी रक्षा तो कर ही नहीं सकता और रक्षाका को धुम विकस्प होता है वह भी आलब है वह र्धवर नहीं है। बीतरागभावसे अपने चेतस्य प्राणकी रक्षा करना सो निरुवयसंबर-निर्वरा है और वहाँपर प्राणी की रक्षाका मान स्थवहार स्थम कहताता है।

जिनपुक्रवप्रयाचन श्वनीरवराणां यद्वक्रमाचरवस् । भ्रुनिक्ष्य निर्मापदर्भी शक्ति चा वेश्यमतद्पि ॥ २०० ॥

[--पुस्तार्वस्टिक्युपाय ]

श्रावकोके भी श्रशतः समिति-गुष्ति श्रादि होते हैं। जितने मुनि धमं हैं, वे सब श्रावको को भी एकदेश उपासना योग्य हैं, किन्तु श्रावक किसे कहा जाये ? जिसे पहले श्रात्माके स्वभाव का भान है धौर स्वभावके श्रवलम्बन से श्रशत. राग दूर होकर वीतरागी श्रक्षणयी शाति प्रकट हुई है उतने श्रशमें सवर-निर्जरा श्रादि धमं हैं, वह श्रावक है। सम्यग्दर्शन धौर पाचवें गुणस्थानके विना श्रावक नहीं कहलाता।

ग्यारह प्रतिमाएँ तो स्थूलरूप भेद हैं। उनमे एक-एक प्रतिमामें भी अनेक प्रकारके सूक्ष्म परिणाम होते हैं। मुनिको छट्ठे गुण्स्थान में गुमभाव आते हैं वहां समिति में परकी रक्षाका श्रमिप्राय नही है, किन्तु उस प्रकार का हिंसाका प्रमादभाव ही नहीं होता—इतना बीतरागभाव होगया है। उसका नाम समिति है। गमनादिका शुभ राग होने पर उसमें मुनिको अति आसक्तिभाव नहीं है इसलिये प्रमाद की परिणति नहीं है, इससे वह समिति है। उसमें स्वभावके श्रवलवन से बीतरागभाव हुआ वह निश्चय समिति है, और उसे तत्त्वार्थसूत्रमें सबर कहा है, और २० मूलगुण्मे समिति कही है वह ब्यवहार समिति है, तथा वह पुण्यास्रव है, वह सबर नहीं है। भज्ञानी तो व्यवहार समिति को ही धमं मानता है, इसलिये वह

२८ मूलगुरगोमें प्रानेवाली समितिको निश्चय सवर कहे तो वह प्रज्ञानी है। तत्त्वार्थसूत्रमें समितिको सवरका काररा कहा है, वह समिति भिन्न है ग्रीर २८ मूलगुरावाली समिति भिन्न है। तत्त्वार्थ- पूत्रमें २० प्रम पुणवासी समितिको सबर मही बहा किन्तु स्वभाव के मायवसे प्रगट हुई मुनियों की बीतराग परिचातिक्य निरूचय समितिको हो सबरका कारण कहा है। दोनों प्रकार पुणक हैं वर्षे स समसे प्रोर स्ववहार समिति को ही सबर माने तो ससे सबर तस्बको सबर गारी है। प्रमराग मुनियना मही है। संवरमें वो

बीतरामनाव हुमा है वह मुनियना है। यहां मुझ राग रहा बहु ब्यव हार समिति है—सामव है। यबावें समक्षके दिना मान सम्प्रदाय क नाम से कहीं तर नहीं बाते समक्षकर यथाय निश्चय करना बाहिये। स्ट्र-सात्वें गुगस्वान वाने मुनि बसते हों प्रमादमाव न हो

और नीम का मुक्त बौर देरोंके नीचे माजाये कुछ परसे बीव बागु धरीर पर पिरकर वर्मींछ मर बाये तो वहाँ मुनिका कोई दोध नहीं है वर्मोंक तनकी परिकार्ति प्रमाद महीं है। प्रपनी परिकार्ति में प्रमाद हो तो दोध है। यहां तो कहते हैं कि देखकर चलनेका धुम भाव मी वास्त्रचमें संदर नहीं हैं। वेखकर चले प्रमाद म करे मीर कोई बीव भी म मरे तथायि तत गुमरानर्ध बर्म माने तो तस बिवार को संवरतत्वकी सवर नहीं है।

भीर संदराग रखे किन्तु उनने कही वसै नहीं होता वर्धीकि कपाय वसा है भीर स्वभाव वसा है ?— उनका मान नहीं है। सोकसैं मतिता भादि ने कारण परको नेवन न करे नावा के सम्बन्ध वारी न करे, तो उनने कहीं बतायते नहीं कहवाला क्योंकि कवाय करने का समिन्नाय तो खुटा नहीं है। विने पूष्प की

इबर्ग-मोक्षकी इच्छासे या नरकादिके भयसे क्रोबादि न करें

प्रीति है उसे कवाय का ही ग्रभिप्राय विद्यमान है। जिसको ज्ञायक स्वभाव का ग्रनादर श्रीर राग का ग्रादर है, उस जीव के श्रभिप्राय में ग्रनन्तानुवधी कोध विद्यमान है, वह धर्मी नही है। जिसे ज्ञायक-स्वभावका भान नही है श्रीर परपदार्थों को इष्ट-ग्रनिष्ट मानता है, उस जीव के रागद्वेप का ग्रभिप्राय दूर नहीं हुन्ना है। पचपरमेक्टी भगवान इष्ट ग्रीर कर्म ग्रनिष्ट—ऐसी जिसकी बुद्धि है वह भी ग्रज्ञानी है। मैं तो ज्ञान हूँ श्रीर समस्त पर द्रव्य मेरे ज्ञेय हैं, उनमें कोई मुमे इष्ट-ग्रनिष्ट नहीं है,—ऐसा भान होने के परचात् धर्मी को ग्रम राग होने पर भगवान का बहुमान श्राता है। वहाँ पर में इष्ट बुद्धि नहीं है ग्रीर राग का ग्रादर नहीं है, राग पर के कारण नहीं हुग्रा। तत्वज्ञान के श्रभ्यास से जब कोई भी परपदार्थ इष्ट-ग्रनिष्ट भासित न हो, तब रागके कर्यु त्व का ग्रभिप्राय नहीं रहता।

× × ×

[ बीर सं० २४७६ चैत्र कृष्णा ६ शुक्रवार ता० ६-३-५३ ]

मात्र ग्रात्मज्ञान से इष्ट-ग्रानिष्ट बुद्धि दूर होती है—ऐसा न मानकर, साथमें सात तत्वों को यथार्थ रूपसे जाने तो ग्रपने शुद्ध स्वरूप को उपादेय माने ग्रार परसे उदासीन हो जाये, इसप्रकार उन ग्रान्तियादि भावनाग्रों की गणना मोक्षमार्ग में की है। शरीर, स्वी, कुटुम्ब, घनादि ग्रजीव हैं, उनमें कोई इष्ट-ग्रानिष्ट नहीं है। सात तत्त्वों की सम्यक् श्रद्धा होने से, शुद्धात्माका प्रतिभास होने पर परपदार्थों में इष्ट-ग्रानिष्टता भासित नहीं होती ग्रीर न रागद्धे पकी उत्पत्ति होती है, वह धमंं है। स्नातकर - महितकर जानकर उससे उदास होने को बहु सनुप्र सा कहता है किन्तु नह तो द्वार दुव्य है। स्त्री पुनावि स्वार्य के समे हैं सदमी पाप सत्य करती है - ऐसा मानकर स्त्रपर द्वार करता है हो। बया पर प्रस्य देश सुरा करते हैं नहीं करते। वह तो सनके प्रति द्वारमाद हुमा असे- पहले कोई मिन से राम करता ना किर ससके योग देककर द्वारम- उदास होग्या स्त्री प्रकार पहले स्वरीराहि पर राम था किर स हैं प्रतिसादि बानकर सनसे उदास हो

गया भौर इ.प करने भगा न्यह कोई सच्ची चनुत्र का नहीं है।

पुनक्ष सरीरादि में प्रभूषि प्रतित्यादि जितवन से उसे बुरा

एक उपवेशक कहते ये कि— रागके कारणुक्य स्त्री, बनादि पर देखा द य करों कि उनके प्रति कि बित् राम म रहे। दो बया पर बस्तु से राग द प मोह होते हैं ? क्या पर बस्तु का प्रह्मु-स्थाम किया सा सकता है ? उत्त्वज्ञान पूर्वक स्वस्तुल ज्ञातामात्र स्वमाव में विकार पक्षा होने से सहस्त्र हो पर बस्तु के राग का त्याग हो बाता है और पर बस्तु उसके अपने कारण खूट वाती है। प्रकानी को कर्ता-वृद्धि का मोह है।

प्रति समय पूमिकामुसार राव होता है उसे भी छोड़ा मही बा सकता भारमा तो मान काता प्रह सकता है—स्वस्ती प्रज्ञानी को हाबर नहीं है। इसिंबर्थ वह ऐसा मानता है कि पर वस्तुका त्याव कई बोर पर संपोगोसे बूर रहे तो बाँति होगी—पर्य होना किन्तु सप्तै झानान्य स्वस्त को तथा सप्तीरांक्षि स्वमाव को बानकर स्नम श्लोक्कर, किन्हीं पर को मना-बुग्त न मानकर मान झाता-इच्छा रहने का नाम सच्ची उदासीनता है। निश्चय तन्त्रश्रद्धानपूर्वक स्वसन्मुख होकर, यथार्थ ज्ञातापने में जितनी एकाग्रता बहती है उसका नाम संवर-निर्जरा का कारण सच्ची अनुप्रेचा है। जो शुभराग रहा वह व्यवहारश्रनुप्रेक्षा है, वह तो ग्राश्रव है।

श्रीर क्षुघादि लगने पर उनके शमनका उपाय न करने, श्राहारादि न लेने को वह परिषह सहन करना कहता है। चूँ कि सयोगी दृष्टि तो है, श्रीर श्रतरमें क्षुघादिको श्रनिष्ट मानकर दु खी हुआ है, वह तो श्रशुभभाव है, किन्तु कभी शुभ भाव हो, तो भी धर्मनही है। कोई कहें कि—प्रथम परिषह सम्बन्धी प्रतिक्तलता का विकल्प श्राये श्रीर फिर दूसरे समय राग को जीत ले वह परिषहजय है, तो वह बात मिथ्या है, क्योंकि विकल्प तो राग है, श्राश्रव है, वह परिषहजयरूप सवर नहीं है। क्षुघा, तृषा, रोगादि को मिटाने का उपाय न करना वह परिषहजय नहीं है, क्योंकि उसमे तो शुभ राग की उत्पत्ति है। श्रुनि नग्न रहते हैं, वह भी परिषहजय नहीं है; किन्तु तत्वज्ञान पूर्वक स्वाश्रय के यल से राग की उत्पत्ति का न होना वह परिषहजय है। ज्ञातामात्र रूपसे स्वरूपमें स्थिर रहने का नाम सवर है—परिषहजय रूप धर्म है।

श्रात्मानुशासन ग्रन्थ में लिखते हैं कि श्रज्ञानी त्यागी हो, श्रीर उसके वाह्य सामग्री का श्रभाव वर्त रहा हो, वह तो अतराय के कारण है। अतरग ज्ञान, वैराग्य के विना उपचार से भी धर्म नहीं है। जिसे श्रनुकूल सयोगों की रुचि है, उसे उसी समय प्रतिकूल सयोगों का होष है। उपवासादि में दु ख मानता है, इसलिये उसे रित

पुगरक प्ररोगिति में प्रशुषि प्रतित्यादि वितवन से उसे हुरा पानकर---प्रहितकप कामकर उससे उदास होने का वह प्रतुप्रका कहता है किन्तु यह तो द्वय युद्धि है। स्त्री पुत्रादि स्वावके समें हैं, सदमी पाप उरवस करती है---ऐसा मानकर उनवर द्वय करता है

हो तथा पर द्रस्य देरा दुरा करते हैं ? नहीं करते । यह वो जनके प्रति द्व प्रमान हुया। जैसे—पहले कोई निज से राग करता वा फिर उसके योग देखकर द्व परूप उदाय होग्या स्वी प्रकार पहले कोई स्ति पर राम कार पहले किया है। यह पर पहले हिंदी पर राम था, फिर टगई सिन्यादि कानकर उनसे उदाय हो गया थी, द्व प करते सगा —यह कोई सम्बंध मगन हा नहीं है।

एक उपवेशक कहते ये कि — रागके कारणक्य स्थी धमादि पर ऐसा इ प करो कि उनके प्रति कि वित् राग म रहे। तो बया पर बस्तु से राग इ प मोह होते हैं? क्या पर बस्तु का पहण्-स्याग किया बा सकता है? तरक्षान पूर्वक स्वसामुक्त झातामात्र स्वभाव में स्थिर दया होने से सहब हो पर वस्तु के राग का स्थाग हो बाता है और पर वस्तु उसके सपने कारम सूठ बाती है। सज्ञानी को कर्ज-हति का मोह है।

सकता धारमा दो मात्र जाता रह सकता है—वसकी धजानी को इसर मही है। इसिये वह ऐसा मातता है कि पर बस्तुका स्वात करू योग पर संधोगीं हुए रहें तो स्वीति होयी—धर्म होगा किन्दु सपये कालानव स्वस्य को तथा स्वीति होये समात्र को बातकर अस सोइकर किन्हीं पर को समा-दुण न मानकर मात्र जाता-हुट्टा

प्रति समय धूमिकानुसार राय होता है छसे भी छोड़ा नहीं वा

शुभ भाव को च।रित्रपना सम्भव नहीं है। ग्रज्ञानी के व्रत उपचार से (-व्यवहार से ) भी व्रत नहीं कहलाते।

निश्चय सम्यग्दर्शन पूर्वक स्वसन्मुख वीतरागभाव हो उतना चारित्र है, श्रीर महाव्रतादि शुभराग मुनिदशामें होता है वह चारित्र नहीं है, किन्तु चारित्रका मल है—दोप है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते श्रीर श्रव्रतादि श्रश्नभरागका त्याग करते हैं, किन्तु उस शुभाश्रवको धर्म नहीं मानत। जिसप्रकार कोई कदमूलादि श्रत्यन्त दोप वाली हरियालीका त्याग करे श्रीर दूसरी लोंकी श्रादि हरियाली खाये, किन्तु उसे धर्म न माने, उसीप्रकार मुनि हिंसादि तीत्र कपाय भावरूप श्रव्रतका त्याग करते हैं श्रीर श्रकपाय दृष्टि तथा स्थिरतापूर्वक मन्द कपायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं, किन्तु वृतादि श्राश्रवको मोक्षमार्ग नहीं मानते।

× × ×

[ वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा ७ जनिवार ता० ७-३-५३ ]

व्यवहाराभासीका वर्णन चल रहा है सात तत्त्वोका भाव भासित हुए विना श्रगृहीत मिथ्यात्व दूर नही होता । वैसा जीव सवर तत्त्व में क्या भूल करता है वह बतलाते हैं ।

प्रश्न —यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदों में उन महावता-दिकका क्यों वर्णन किया है ?

उत्तर —वहाँ उसे व्यवहारचारित्र कहा है। चारित्र जैसा है वैसा न माने वह सवर तत्त्वमें भूल है। व्यवहार उपचारका नाम है। मुनिदशामें भ्रकषाय आनन्द होता है भीर विकल्पके समय पाँच

मोचमार्ग प्रकाशक की किरसें

क्य यम नहीं है। यर की बयेखा रहित मात्र ज्ञाता स्वयावकी अद्धा यात्र धौर भीनता द्वारा स्वयन्त्रूप माता नहें धौर किसी को धनुकूम प्रतिकूम न मात्रों वही सक्वा परिषद्वय है। धनुकूम प्रतिकूस स्वयोग प्राप्त हो, समार्थ मान्ये सहय जात स्वयाद के सायध्ये सर्वत मात्र्य ह्यार रहने से जितमी धपनी धौतरागवशा हुई उतने धरा में भी है। शोर सह तो हिसाविक सावध्योग के स्वाप्त को चारिक मानता है किस्सु हिसा पार्टम समारम्म बाह्य में नहीं है जोवके धव्यो विकार साव में धारम्म-हिसादि क्य भाव होते हैं। बाह्य स्वाप्त विकार साव में धारम्म-हिसादि क्य भाव होते हैं। २० सूसपुण तथा महाधतादिके पासमक्य सुमोधयोग सुमायव है वह धर्म नहीं है। ध्वानो उस वत—तथादिके सुमरामको उपायेय मानता है हितकारो-सहायक मानता है किस्तु वह वारिज मही है।

कै कारण मिसने से उनमें सुलबुद्धि है हो । यह पराध्य सुग्न-सुन्थ रूप परिमाम हैं भीर यहो सार्त-रोड़ ध्यान है इससे संवर निर्वरा

तु पह वम नहीं हो प्रशान उद्घ प्रज्ञाना के पुनर मही है। भागता है हित्तकारी-सहायक मानता है कियु वह चारित्र मही है। करणानुपोग की प्रपेसा से भी प्रतानीके व्यवहार-स्थाग नहीं कहा का सकता। भारमाके तस्वताम पूर्वक प्रक्रवाय खांति हो वह स्वत्र क्ष्म वर्म है भीर वहाँ प्रवृत्तादि के रागका त्याग होने पर व्यवहार से बाह्यसाग कहनाता है कियु मात्र बाह्यवलुका त्याग वह चर्चा नहीं है। रागका त्याग किया—देश कहना भी नमानत है- व्यवस्य से है क्षोंक जाता तो रागके भी प्रमावस्वरूप है। प्राप्ता भागमा से स्वर्ताक जाता तो रागके भी प्रमावस्वरूप है। प्राप्ता भागमा से स्वर्ताक हो वह सम्बद्धात्वान है। सुताविका सुम राग है वह सामव है वह सम्बद्धात्व तो वब का सामक है योर चारित्र तो बीतराय जाव मात्र होने से मोक्का सामक है हम्मिये उस महाबुतादिक्य शुभ भाव को चारित्रपना सम्भव नहीं है। श्रज्ञानी के व्रत उपचार से (-व्यवहार से ) भी व्रत नहीं कहलाते।

निश्चय सम्यग्दर्शन पूर्वक स्वसन्मुख वीतरागभाव हो उतना चारित्र है, श्रीर महावतादि शुभराग मुनिदशामे होता है वह चारित्र नही है, किन्तु चारित्रका मल है—दोष है। उसे छूटता न जानकर उमका त्याग नही करते श्रीर श्रवतादि श्रश्नभरागका त्याग करते हैं, किन्तु उस शुभाश्रवको धमं नही गानत। जिसप्रकार कोई कदमूलादि अत्यन्त दोप वाली हरियालीका त्याग करे श्रीर दूसरी लौकी श्रादि हरियाली खाये, किन्तु उसे धमं न माने, उसीप्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कपाय भावरूप श्रवतका त्याग करते हैं श्रीर श्रकपाय दृष्टि तथा स्थिरतापूर्वक मन्द कषायरूप महावतादिका पालन करते हैं, किन्तु वतादि श्राश्रवको मोक्षमार्ग नहीं मानते।

× × ×

[वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा ७ शनिवार ता० ७-३-५३]

व्यवहाराभासीका वर्णन चल रहा है सात तत्त्वोका भाव भासित हुए विना ग्रगृहीत मिथ्यात्व दूर नही होता। वैसा जीव सवर तत्त्व मे क्या भूल करता है वह बतलाते हैं।

प्रश्न —यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदो मे उन महाव्रता-दिकका क्यो वर्णन किया है ?

उत्तर —वहाँ उसे व्यवहारचारित्र कहा है। चारित्र जैसा है वैसा न माने वह सवर तत्त्वमें भूल है। व्यवहार उपचारका नाम है। मुनिदशामें अकषाय ग्रानन्द होता है ग्रीर विकल्पके समय पाँच महादवके परिणाम प्राप्ते हैं। ऐसा सम्बन्ध आनकर, महादवसें धारितका उपधार वरते हैं। चारित साक्षात् मोशमाग है धीर सम्यादधीत परस्परा मोशमागें है। तत्त्वाय श्रद्धातको सम्यादधत कहते हैं। धारमामें सक्याम शांति प्रगट हो वह चारित है। जिनके बसा चारित प्रगट हुणा है उन मुनिके पप महावदों को उपचार से धारित कहा है। निष्यामें निष्याममान हो सक्या चारित है। इसप्रकार स्वरूप कार्योको सम्याद सामित प्रग्ति हमाने स्वरूपित महावदी को स्वरूप माने हमाने स्वरूपित महावदी सुर्वा । महावदादिके परिणामों को संबर माने वह सम्याम वाही सुर्वा। महावदादिके परिणामों को संबर माने वह सम्याम वाही सुर्वा। महावदादिके परिणामों को संबर माने वह सम्याम वाही सुर्वा।

#### निर्जरातस्य के भद्रानकी समयार्थता

सहानीको निवरावल्पमें सुम होती है यह बतमाते हैं। उपबाध हित संशेष पाविको वह निवंदा मानता है वे सब बाह्य तप हैं। उनमें क्याय मनता करें तो पुत्र हैं। युद्ध सारमाका भान होने के प्रवाद सल्वातिता करें वह निवंदा है। बाह्य तप तो युद्ध योग्योम बड़ाने के हेतु किया चाता है। इसके। यह प्रव है कि स्वयं मान स्वभावी है — ऐसी हित पूर्वक भीनता करने से पूर्व प्रपासाविका ग्रुपमाव निमित्तक्य होता है इसकिय बाह्यतप बुद्धोपयोम बड़ाने के हेतु के किया चाता है— ऐसा कहते हैं। बिसे स्वपासाविकों प्रविच होते हैं उसकी बात नहीं है। स्वभाव में भीन होने पर बाह्य तपस्यी मिमित्त पर से सब हर मया इसकिय बाह्यतप पर सप्ता है। स्वभाव में भीनता करने से सहस्य पर स्वपास में भीनता करने से सहस्य प्रद चाती है। स्वयाव में भीनता करने से सहस्य प्रद चाती है। स्वयाव में भीनता करने से सहस्य प्रद चाती है। स्वयाव में भीनता करने से सुक वह से इस्सा टूट चाती है। स्वयाव मानविका हो। सुद्धानों स्वयाव स्वयाव स्वर होता है।

तो शुभका ग्रभाव कारण है—ऐसा उपचार किया जाता है। सम्यादर्शनके समय ग्रशत शुद्ध उपयोग हुग्रा है, विशेष लीनता होने पर शुद्ध—उपयोगमे वृद्धि होती है। जिसे सम्यादर्शन, सम्यक्- श्रनुभूति तथा श्रशत श्रानद प्रगट नहीं हुश्रा है उसके शुभमें तो उपचार भी नहीं किया जाता।

श्रज्ञानी जीव कहते हैं कि प्रथम निश्चय सम्यक्दर्शनका पता नहीं लग सकता है, प्रथम उपवास करो, प्रतिमा श्रादि धारण करों, किन्तु भाई ! सम्यग्दर्शन होने के पश्चात् विशेष शुद्धताके लिये प्रयोग वह प्रतिमा है। प्रतिमा बाह्यवस्तु नहीं है। श्रतरमें शुद्ध उपयोग होने से इच्छा टूट जाती है तब बाह्य तप पर श्रारोप श्राता है। श्रा-तमाके मान बिना श्रज्ञानी श्रनेक तप करता है किन्तु उसके निर्जरा नहीं होती। मैं यह करूँ श्रोर यह छोडू — ऐसा जो भाव है वह मिथ्या है। ऐसा विकल्प वस्तुस्वभावमें नहीं है। समयसारके ६२ वें कलशमें कहा है कि —

त्रात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्।
पर भावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्॥

श्रात्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानके अतिरिक्त वह दूसरा क्या कर सकता है? राग करे या छोडे—यह भी ज्ञानका स्वरूप नहीं है। ज्ञान आहारका ग्रह्म या त्याग कर सकता है? नहीं, आत्मामे तो जानने की किया है। निर्माय होनेके पश्चात् लीनता होना वह निर्जरा का कारम है।

ज्ञानी जीवके बाह्य तपको उपचारसे निर्जराका कारण कहते हैं। यदि बाह्य दु खोको सहन करना निर्जराका कारण हो, तो पशु मादि

मोद्यमार्ग प्रकाशक की किरवें

बहुत भूत-प्यास सहन करते हैं इसियो उनके सूत्र निर्वास होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। इसियो बाह्य हुन्त सहन करना निर्वासका कारण नहीं है।

करे किंदु नहीं उपयोग तो प्रधुम धूम प्रथम पुरुक्त जेवा नाहें परिक्षमित होता है। नहीं प्रधुम परिकाम हों तो पाप होता है दुम परिकाम हों तो पुष्प होता है भीर शुद्ध परिकाम हों तो धमें होता

है। यहानी बीचोंको परिणामकी सबस नहीं है। २४ या ४ व वंटे तक महार नहीं तिया द्यांसिये धुम परिणाम हुए—ऐसा नहीं है। स्वपती प्रश्नाम हुए—ऐसा नहीं है। स्वपती प्रश्नाम हुए में स्वयं दिन त्यां है। स्वयं होता हैं—वह स्वयं प्रमास है। साधु नाम पारण करके प्रशासा है किये उपयासादि करें तो वह पाप है। बाह्य व्यवस्थि विवास नहीं है। शुम्माब करें तो वृत्यस्य है। साध्ये व्यवसायि विवास नहीं है। शुम्माब करें तो युव्यस्य है। स्वयं परिणामीय सात के परिणाम है बाह्य ते नहीं है। स्वयं स्वयं स्वयं परिणामीय सात के परिणाम है वो क्यां पर स्वयं है। हिम्मे इतने प्रमास करें तो स्वयं स्वयं है। हम्मे इतने प्रमास करें तो स्वयं स्वयं हमें हमारी प्राप्त कोई वेसता तक महीं!—धाव परिणामीय पायं स्वयं होता है। सिक उपयाधों से बहुत निवेश होती है सीव

कम उपवासोसे थोडी, —ऐसा नियम सिद्ध हो जावे तो निर्जराका मुख्य कारण उपवामादि होजायें, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों कि दुष्ट परिग्णामोसे उपवासादि करने पर निर्जरा कैसे सभव हो सकती है ? इसलिये जैसा ग्रशुभ, शुभ या शुद्धरूप उपयोग परिणमित हो, तदनुसार वध-निर्जरा है।

श्रगुभ-गुभ से बध है श्रीर गुद्ध से श्रवध दशा होती है इस-लिये उपवासादि तप-निर्जरा के कारण नही रहे, किन्तु श्रगुभ-गुभ राग वन्घ के ही कारण सिद्ध हुए, श्रीर गुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुआ।

प्रश्न — तो फिर तत्वार्थसूत्र मे "तपसा निर्जारा च" — ऐसा किसलिये कहा है ?

उत्तर'—शास्त्र में "इच्छानिरोधस्तप" कहा है। ग्रुभ-ग्रग्नुभ दोनो इच्छाग्रो का नाश करना वह तप है। इच्छा को रोकने का नाम तप है, वह भी उपदेश का कथन है। जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे रोका जा सकता है श्रपने ज्ञान स्वभावमे लीन होनेपर इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई—उसे इच्छा को रोकना कहा जाता है। पहली पर्याय में इच्छा थी वहदूसरी पर्याय में स्वभाव में लीनता होने से उत्पन्न ही नहीं हुई वह निर्जारा है। इसलिये तप द्वारा निर्जारा कहीं है।

प्रश्न — म्राहारादि रूप म्रशुभ की इच्छा तो दूर होते ही तप होता है, किन्तु ज्ञानी को उपवासादि या प्रायश्चित करने की इच्छा तो रहती है न

उत्तर — धर्मी जीव के उपवासादि की इच्छा नही है, एक गुद्ध उपयोग की भावना है। उपवास होता है वहाँ ग्राहार ग्राना ही नही था इच्छाट्टी इस्तिये घाहार रुक्त गया—ऐसानहीं है। स्वागाव में सीन होने पर इच्छाट्ट वाती है उसे तोवना नहीं पवता। कोई पूसे कि—इच्छाकी होती सव तो साहार स्नातान ?—यह प्रवन्ती

कि—कृष्ण्या की होती तब तो पाहार बाता न ?—यह प्रक्त है। महीं है। भपने क्रान स्वभाव में शीनता होने से क्ष्मा उत्पन्न न हुई। भीर बाहार स्वके भपने कारण न बाया वह उपवास है।

शानी को उपवासित की इक्सा नहीं है मैं आगक विवानन्द-स्वस्य हूँ—ऐसा मान है भीर एक शुद्ध उपयोग की मानना है किंदु आश्रम की इक्सा नहीं हैं। सोनहकारण मानना राग है उसकी भी मानना प्राणी के नहीं हैं। उपवासित करने से मुद्रोपयोग में बिंद होती है इसतिये ने उपवासित करते हैं मर्थात् अपने स्वधाव के सक्स से संति बढ़ती है—उब ऐसा कहा बाता है कि उपवास से मिर्जरा हुई। वस्सु का स्वमाव है वह यमें है धर्म स्वस्था के सामवन से होता है इसिमये बय्य-गुण-पर्याय के स्वस्थ का प्रथम निर्चय करना वाहिते।

यवि वर्मी बीब घयना पूनि को ऐहा नवे कि उपनास के परि स्थान सहब नहीं माते भीर स्पीर में शिधियता मानून होती है, तमा स्वरोपयोग शिपित हो रहा है तो नहीं ने माहारादि महल करते हैं। धर्माराम जानी देखें कि धपने परिणामों में सहब साहित नहीं रहती वो ने साहारादि सेते हैं। जानी हुठ पुनक उपनास नहीं करते परिणामों की साहक को देखकर तम करते हैं। बहां हठ है नहीं माम नहीं है। स्वतित्व मा प्रतिमा को हठ पूर्वक निमान। विचत नहीं है।

कामी तत्त्वज्ञात होने के परचात् द्रव्य-क्षेत्र-काम भाव देखकर

प्रतिज्ञा, प्रतिमा या मुनित्व ग्रह्मा करते हैं देखा देखी प्रतिमा नहीं लेते। वह सब दशा विपरीतता रहित सहज ही होती है।

# नियत का निर्णय पुरुपार्थ से होता है।

"एक मे भ्रनेक खोजें"—यह वनारसीदासजी का कथन गंभीर है। "समयसार नाटक" पृष्ठ ३३८ मे वे कहते हैं कि-

''टेक डारि एक मे श्रनेक खोर्ज सो सुबुद्धि, खोजी जीवै वादी मरे साची कहवति है।''

प्रतिसमय जो परिणित होना है वह होगी, यह निर्णय किसने किया ? वस्तु स्वभाव ज्ञान हो है, वह स्वय ही निर्णय करता है। नियतका निर्णय पुरुषाथंसे होता है। जिस समय जो होना है वह होगा ही,—ऐसा निर्णय पुरुषाथंसे होता है। पुरुषाथं स्वभावमे है ग्रीर नित्य स्वभाव ज्ञानस्वरूप है, उसके ग्राश्रय से ही ज्ञातापनेका सच्चा पुरुषाथं होता है।

जो खोजता है वह जीता है, श्रीर वादी मरता है।

वस्तु स्वरूप समसे बिना सव व्यर्थ है। मुनि श्रपने मे शिथि-लता देखें तो श्राहार लेते हैं। श्रजितनाथ श्रादि तीर्थं करो ने दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यो किये? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, किन्तु जैसे परिग्णाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोगका श्रभ्यास किया। यह बात भी निमित्त नैमित्तिक— सम्बन्धसे की है।

प्रश्न —यदि ऐसा है तो, भाहार न लेने, ऊनोदर करने को तप क्यो कहा है ? २६२ उत्तर --- उसे वाह्य सप कहा है। याद्वाका धर्म यह है कि---वूसरों को दिनाई देता है कि यह स्पक्ति सप करता है किंतु स्वयंकी तो जसे परिसाम होने वैसा ही फल मिलेगा वयोंकि परिजामों के

विनाशरीर की किया फलदातानहीं है। प्रदेश -- शास्त्रमें तो धकाम निजरा कही है। वहाँ इच्छा के विनाभी भूस त्यादि सहम करने से निजरा होती है तो अपवास करे कच्ट सहन करे उसे निजरा न्यों नहीं होगी ?

उत्तर -- यकाम मिर्जरामें भी बाह्य निशित्त तो इच्छारहित भूख-त्या सहम करना है। वहाँ भी भतरग क्यायमन्दता हो तो धकाम निर्भारा है। क्यायमन्दता न हो तो धकाम निर्भारा मही है। बाह्यमें प्रसंसन न मिले भीर उस काल क्यायमन्दरा हो तो श्रकाम निर्णास है।

> × ×

[बीर वं २४७६ चैत्र क्रम्या व रविवार ता ७-३-६३] प्रदन --- उपवास करे बाह्य संयम पाने कम्दमुसादिका स्थाग करे एसे घर्म नयों नहीं होता ?

उत्तर:--पशु बादि को यूख-ध्यास सहन करते समय क्याय-मंदता होती है वह धकाम निर्फारा है। अस धकाम निर्फारा में भी बाह्य निमित्त तो इच्छारहित सूच प्यासादि सहन करना हुआ है। वहाँ मंद क्याय न हो तो पाप अंच होता है। क्वायमध्ता करे ती पुरुष होता है देवादि गतिका वय होता है किन्तु वहाँ सिच्यास्त्रका पाप तो है ही । प्रंतर स्वभावका मान नहीं है उसे धर्म नहीं होता।

# निर्जराके चार प्रकार

निर्जारा चार प्रकार की है। (१) वाह्यसे प्रतिक्क्ल सयोग हो श्रीर उस समय कवायमदता करे तो श्रकाम निर्जारा होती है। गरीव लोगो को श्रन्नादि न मिले, उस समय कवायमदता करें तो पुण्य होता है। कोई युवती विधवा हो जाये, वहाँ कवायमदता करके ब्रह्मचर्यका पालन करे वह पुण्य है। उसे श्रकाम निर्जारा होती है। मदकवायकी हालतमे ज्ञानी या श्रज्ञानी दोनोके यह निर्जारा होती है।

- (२) श्रात्मा शुद्ध चिदानन्द स्वरूप है,—वैसे श्रकपायभाव का लक्ष हो, देहादिकी किया जड़से होती है, श्रात्मासे नहीं श्रीर देहकी कियासे श्रात्माका भला-बुरा नहीं हो सकता, पृण्य-पापके भाव दोनो वध हैं, वधरहित शुद्धस्वभावका भान हो उसे सकामनिर्जरा होती है।
  - (३) श्रीर लोभादिके परिगाम प्रतिसमय करता है, तब जो कर्मके परमागु खिर जाते हैं उसे सिवपाक निर्जरा कहते हैं। श्र-ज्ञानीको नवीन व्धसिहत यह निर्जरा होती है। यह सिवपाक निर्जरा चारो गितके जीवो के होती है।
    - (४) मैं ज्ञाता हूँ, देहकी किया मेरी नही है, परवस्तुका त्याग मैं नहीं कर सकता,—ऐसी सच्ची दृष्टि होने के पश्चात् कर्म खिरते हैं वह श्रविपाक निर्जारा है।

सकाम शब्दका घर्ण होता है "धात्माकी सम्यक् भावनासहित" मैं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, राग मेरा स्वरूप नही है—घ्रहितकर है घुभ-राग भी करने लायक नही है घ्रोर शरीरकी क्रिया मैं कर ही नहीं

मोश्रमार्गे प्रकाशकडी किरमें

सकता राग करना मेरे स्वमावमें नहीं है —्येसे ब्रानीको सकाम सकाम, सविचाक घोर सविचाक—येसी वारों प्रकारकी निर्मार होती है। कमं पके बिना खिर समें स्वमिन्ने सविचाक कहा है। धा स्माका पुस्पार्च बत्तमाने के मिन्ने क्सीको सकाम मिर्जार कहते हैं। सकाम धोर सविचाक निर्मार मानीके ही होती है। तबुपरास्त बानी के सकाम धौर सविचाक-निर्जारा मी होती है। सबानोके सकाम धौर सविचाक-योगों मकाद की निर्जार होती है।

बैन कीन भौर भजेन कीन !

मैं त्रिकास सायक हुँ गुमागुमभावका नाशक हुँ-ऐसा भान होनैसे आरित दूर हो बातो है और सुमायुमका रक्षक है-ऐसा माने वह भाग्ति है। मैं कुट्स्ब देश भादि का रक्षक नहीं है तथा सुमाधुम भावका भी रक्षक नहीं है किन्तु साधक है- ऐसा मान होने पर सम्यमार्थन होता है। पस समय समाध्यममान सर्वेषा दर नहीं हो बाते । भाक्ति बूच होती है किन्तु पुच्य-पाप बूर नहीं होते । फिर स्वरूपमें विधेय शीनता करे तो पुण्य-पाप तूर होते हैं।--ऐसा करे वह सच्चा भैन है। धपनी पर्मायमें पूज्य-पापके भाव होते हैं अन का स्वमाव के संबंधे नाथ करनेवासा चैस है। वैसे चीवको शुद्धिकी बुद्धि करने वाली निर्वरा होती है। मैं घारमा है घरीर मन बाजी बादि मेरे नहीं हैं मैं उन सबका जाता है। मैं विभावका मक्षक भीर स्बभावका रक्षक है-ऐसा मामनेवासा भैत है । को विभावका रक्षक भीर स्वमावका नायक है वह मचैन है। गुढ़ विदानस्वका भाग करनेवासा वीम है।

घव यहाँ मूस प्रदम की बाट सैते हैं।

वाह्य प्रतिकूल निमित्तके समय पशु श्रादि कपायमदता करें तो पुण्यवघ होता है श्रीर देवगतिमे जाते हैं । प्रतिकूलताके समय कपाय मदता न करे तो पुण्य भी नहीं होता। मात्र दुख सहन करने से स्वर्ग प्राप्त नही होता । भ्रालू भ्रादिके जीवो को महान प्रतिकूलता होती है, प्रग्निमे सिक जाते हैं। वहाँ दु खका निमित्त तो है, किन्तु कही सबको पुण्यवघ नही होता, जो कपायमदता करे उसीको पुण्य होता है। कष्ट सहन करते समय यदि तीव कपाय होने पर भी पुण्य-बघ होता हो, तो सर्व तिर्यंचादिक देव ही हो जायेगे, किन्तु ऐसा नही होता। उसीप्रकार इच्छा करके उपवासादिक करने मे भूख-प्यास सहन करता है वह वाह्य निमित्त है, किन्तु वहाँ रागकी मदता करे तो पुण्यबध होगा, किन्तु धर्म नही हो सकता । उपवासके समय भी जैसे परिणाम करे वैसा फल है। यहाँ निर्जरा तत्त्वकी भूल बत-लाते हैं। स्वरूप गुद्धिकी वृद्धि श्रीर रागका श्रभाव होना वह भाव निर्जारा है श्रीर कर्मीका खिरना द्रव्य निर्जारा है।

जीव जैसे परिणाम करे वैसा ही बघ होता है। बाह्य प्रतिक्रलता सहने में कष्ट करने से पुण्य नहीं होता। जैसे-प्रम्नको प्राण्य
कहा है वह उपचार मात्र है, ग्रायु प्राणके बिना जीव जीवित नही
रह सकता, यदि ग्रायुप्राण हो तो ग्रन्नको निमित्त कहा जाता है,
उसीप्रकार उपवासादि बाह्य साधन होने से ग्रतरग तपकी वृद्धि होती
है, ग्रर्थात् शुद्ध चिदानन्दके भानपूर्वक ग्रन्तर्लीनता करे तो उपवास
को बाह्य साधन कहा जाता है। चिदानन्द ग्रात्मा विभावरहित है—
ऐसे भान बिना धर्म नही होता। कुदेवादिकी श्रद्धा छोडी हो, सच्चे
देवादिकी श्रद्धा हुई हो, ग्रीर उस विकल्पका भी ग्रादर न हो

सवा भारमाका भाग वर्ष रहा हो—्येसे श्रीवको भ्रावसींनतासे तप होता है। हवारों रानियोंका स्थाम कर दिया हो सुप्रवासादि किये हैं।

किन्तु घारमाके मांग बिना सब ध्याव है। को रायमें कहा है मीर उसे बमें मान रहा है यह निम्मादित है। कोई बाह्य तम तो करें किन्तु घंटररा तम न हो तो उसको उपवारसे भी तम नहीं कहा आता। स्वमायकी मावना हो तो बाह्यतम्को निम्मत कहा बाता है। तिवस्य का भाग हो तो व्यवहार कहा बाता है। प्रकानी कहते हैं कि— विस्तरकार दुकानमें मान भरा हो तो भाव बढ़ते हैं उसीप्रकार धुमें रागादिक्य मान हो तो धागै बढ़ा बाता है किन्तु यह बात निम्मा है। धुमरात कोई मान हो नहीं है। वास्तवसे धारमाका भाग हो तो साब बढ़ता है। मेरा बान स्वमाव बीतरानी है—ऐसी हम्प्ट हो तो नहीं है। होरी है, किन्नु विसे बम्मदिट नहीं है सक्ते तम संसी है।

धारमा के मान विना उपनास संघन है

फिर कहा है कि 🛶

कपापविषयाद्वारस्थागी यत्र विभीयवे । उपवासः स निद्वायः शेर्प सङ्गनकं विदुः ॥

वहां क्याम विषय भीर भाहार का स्थाम किया वाता है उसे उपवास वालमा। धेप को भी गुरु लक्ष्म कहते हैं। विसे माहारावि के ग्रहण स्थाम की इच्छा नहीं है पुण्य-पाप की इच्छा नहीं है भीव पर-पदार्थों की वृत्ति का त्याग है, उसे उपवास कहते हैं। शुद्ध चिदा-नन्द श्रात्मा के निकट वास करने को उपवास कहते हैं। श्रज्ञानी को कुछ भान नहीं है, इसलिये पुण्य-पाप की वृत्ति कैसे रुके ? नहीं रुक सकती। श्रक्षाय स्वभावके भान विना कभी उपवास नहीं हो सकता।

श्राहार-जल प्रात्मा नहीं ले सकता, वह तो जड की किया है। राग के कारण श्राहार नहीं श्राता। श्राहार की इच्छा होने पर भी श्राहार नहीं लिया जाता, भोजन करने बैठा हो श्रीर उसी समय श्रशुभ समाचार श्राजाये तो श्राहार नहीं होता। वहाँ वास्तव में लो श्राहार श्राना ही नहीं था, इसिनये नहीं श्राया, तथापि श्राहार लेने श्रीर छोडने की किया मुक्त से होती है—ऐसा मानने वाला मिथ्या— हिष्ट है।

श्रात्मा के भान बिना उपवास करे उसे लघन कहते हैं। उपवास करे तो शरीर श्रच्छा होता है—ऐसा भी नही है। शरीर की श्रवस्था का स्वामी श्रात्मा नही है। श्रजीव की किया का स्वामी हो वह मूढ है। शरीर को रखने में जीव समर्थ नही है। जिस समय, जिस क्षेत्रमें शरीर छूटना हो उस समय उस क्षेत्र में छूटता है। भले ही लाखों उपाय करे, डॉक्टर श्राये, किन्तु वे उसे बचाने में समर्थ नही हैं। उसमें फेरफार करने की जीव की सत्ता नहीं है। श्रज्ञानी जीव श्रपनी पर्याय में घोटाला करता है। श्रात्मा के भान बिना उपवास करे तो लङ्कन है। श्रज्ञानी जीव के पुण्य का ठिकाना नहीं है, श्रीर पुण्य मान बैठे तो मिथ्यात्व होता है।

अज्ञानी जीव अज्ञान-तप का उद्यापन करके श्रमिमान करता है। स्वय लोभ कम करे तो पुण्य होता है, किन्तु श्रात्माके भान विना

मोक्सार्ग प्रकाशक की किएवें

4\$4

षमं नहीं होता। यहाँ कोई नहें कि यदि ऐसा है तो हम तपवासारिक महीं करेंगे तो तस्ये कहते हैं कि—हम तो तपबास धोर निर्मारक स्वष्णा स्वरूप कहते हैं। तपदेश उत्पर बढ़ने के सिये हैं। साहार के प्रति राग कम करे तो पुष्प होता है तोज क्याय घटे तो पुष्प होता है, घाहार ने के तो पुष्प होता है, घाहार न में तो पुष्प होता है, घाहार न में तो पुष्प होता है। तु तस्य तो पुष्प से स्वरूप है तो प्राप्त के मान से होता है। तु तस्या निर्मे तो पुष्प से स्वरूप है तो प्राप्ता के मान से होता है। तु तस्या निर्मे तो दूष से स्वरूप है वे

यदि तू मानादि से उपबासादि करता है तो कर सभवा म कर कीति के निये दिसाबा के नियं बढ़प्पन के सिये करता हो दो कर या म कर — एवं समान है किंदु स्पवहार वर्म हुद्धि से सर्वाद सुध भाव से माहारादि का राग सीह तो बितमा राम सूटा उतना सूटा। तीव दुष्पा सोहक मंद तृष्णा की उसे पुष्प समक उसे तथ मानेगा तो मिन्याहिट रहेगा। बस्तुमों के मिन्याहिट रहेगा। वस्तुमों के मिन्याहिट रहेगा। उसे पुष्प समानेगा निर्माण मानेगा है वह सिप्याहिट है।

चंतरा त्यों में भी प्रायश्वित सेने में गुम विकस्य होने से पूच्य है निर्मारा नहीं है। सक्ते देव-पुर शास्त्र की विनय करना वह पूच्य परिसास है। वैधाइत्य करने से पूच्य होता है घम नहीं होता। सवानी क्षेत्र कहते हैं कि साझु की वैधाइत्य करने से तीर्वेकर पान कर्म का चय होता है। तीर्वेकर नामकर्म जब महति है वह बोधने की समसान की माजा नहीं है और जिस मान से वह महति वैधरी है वह युमायन करने की भी समसान की सामा नहीं है। सगवान सी

गुद्ध सारमा की भावना करने को कहते हैं। स्वाध्याय का गुम आव

वह पुण्य है। व्युत्सर्ग में शुभ भाव पुण्य है। बाह्य ध्यानमे शुभ-भाव है। कषाय मदता करे तो पुण्य होता है श्रीर कषाय स्वभावका भान करे तो धर्म होता है।

× × ×

[ वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा १० मगलवार ता० १०-३-५३]
प्रायिश्वत, विनय स्रादि स्रतरग तपो में बाह्य प्रवर्तन है उसे
तो बाह्यतपवत् ही जानना। प्रायिश्वत स्रीर विनय निमित्तरूप से
प्रवर्तित होने पर "में ज्ञानानन्द हूँ" इसप्रकार स्रनुभवद्वारा शुद्धि की
वृद्धि होना वह निर्जरा है। सम्यग्दर्शन के बिना सच्चा तप नहीं है।
में ज्ञायक हूँ, एक रजकण की क्रिया मेरी नहीं है, में दयादि का
स्वामी नहीं हूँ,—ऐसे भान पूर्वक स्रक्षाय परिणाम हो वह
निर्जरा है।

में शुद्ध चिदानन्द हूँ—ऐसी दृष्टि करके स्वसन्मुखज्ञाता रहे, जगत् का साक्षी रहे उतने अश में शुद्धि है वह माव निर्णरा है श्रीर उनके निमित्त से कमं खिरते हैं वह द्रव्य निर्णरा है। बारह प्रकारके तप में जितना विकल्प उठता है वह वघ है। जितने अक्षमे परि-णामोकी निमंलता हुई वही वीतरागता है। ऐसे मिश्र भाव ज्ञानीके युगपत् होते हैं। अज्ञानी बाह्य मे घमं मानता है, उसके निर्णरा नहीं होती।

प्रश्न — गुभ भावो से पाप की निर्जं रा श्रीर पुण्यका बघ होता है, श्रीर श्रात्मा गुभागुभ रहित हिंद करे तो दोनो की निर्जरा होती है—पुण्य पाप दोनो खिर जाते हैं—ऐसा क्यों नहीं कहते ? लोग भी कहते हैं कि पुण्य से पाप घुलते हैं। २४० मोश्रमार्ग प्रकाशक श्री किरमें

उत्तर.—मारमा झायक है उसकी निविकल्य प्रवीति तथा सीनता से समस्त क्ये प्रकृतियों की स्थिति घटती है उपा ग्रुम प्रायुक्त सिवात पुग्य प्रकृति की स्थिति भी कम हो बाती है। निष्याहर्षि की निवंता तत्व को नहीं समस्ता स्वित्तये वह बाह्य तप से निजया मानता है। भीर वह मानता है कि धारमा का मान होने के परभाव स्थिति धौर रस दोनों घटते हैं किंतु वह बात मिष्या है। युद्धोपयोग होने के परभाव पुग्य करता पुग्य प्रकृति का प्रजुमान कम नहीं होता। मोक्षमार्ग में पुष्प धौर पाप बोगों की स्थिति चटतो है वह पुष्प-पाद की से पुष्प धौर पाप बोगों की स्थिति चटतो है वह पुष्प-पाद की स्थिता है हो नहीं तथा पुष्पप्रकृतियों में बानुमान का घटना युद्धोप योग हे भी नहीं होता। स्था मार्गों हो पापको निजयता नहीं होता।

केवली मगवान के व्यसाता सातारूप में परिणमित दोधी है।

क्यों कि उस से वातिकर्म (पापकर्म ) भी बँबते हैं।

योम्मटसार पाषा २०४ में कहा है कि केवली अपवान को सातावेदशीय का बन्य एक समय के जिसे हैं इससिये बहु एस्पर स्वच्य है। धोर केवली को प्रसाता वेदगीय साताव्य में परिश्वास्य होता है। केवली के कथाय नहीं है मान ग्रुद्धोपयोय है, दस्तिये ससाता वेदगीय की सनुमाग सांक्र धनन्तगुनी हीन हो बातो है। वो साता का बय हुया है उसका सनुमाग धनन्तगुना है। पहले नहीं बा उसकी परेखा प्रमन्तगुना रस है। आरमा झानान्य स्मक्ष्य में रमणता करे तब पाप का रस घट बाता है धोर पुष्प का बढ़ बाता है। प्रकार परिश्वास से स्वित सट बातो है धोर सातायि कमीं का रस धनन्तगुना बढ़ बाता है। श्रात्मा स्वय शुद्ध चिदानन्द है,—ऐसी दृष्टि पूर्वक शुद्ध उपयोग करे तो पुण्यका श्रनुभाग वढता है श्रीर स्थित घटती है। पुण्यपाप दोनो की स्थिति घट जाती है। पापका श्रनुभाग घट जाता है श्रीर पुण्यका बढ जाता है। तीर्थंकर भगवान के पुण्यका रस बढ जाता है। जितनी विशुद्धता है उतना श्रनुभाग बढ जाता है। जो पुण्यका त्याग करता है उसके पुण्यका रस बढ जाता है श्रीर जो उसकी इच्छा करता है उसके पुण्यका रस घट जाता है।

गुरुकी वैयावृत्य श्रादि करने से तीर्थंकर नाम कमं का बन्ध करेंगे—ऐसा श्रज्ञानी मानता है, उसे तत्त्वकी खबर नहीं है। शुद्ध उपयोगसे ऊपर—अपरकी पुण्य प्रकृतियों के श्रनुभागका तीव उदय होता है। मैं शुद्ध चिदानन्द हूँ—ऐसी दृष्टि होने के पश्चात् शुभभाव हो तो पापप्रकृति पलटकर पुण्यरूप होती है श्रीर शुद्धभावसे पुण्यका श्रनुभाग बढ जाता है तथा पापप्रकृति पलटकर पुण्यप्रकृति हो जाती है। जो दाना बढा होगा उसका खिलका भी बडा होता है उसीप्रकार शुद्धोपयोगकी जितनी पृष्टि होती है उतनी पुण्यमे होती है, इसलिये शुद्धभावसे पुण्यके श्रनुभागकी निजंरा नहीं होती। परन्तु पुण्यका श्रनुभाग बढ जाता है, इसलिये पूर्वोक्त नियम सम्भवित नहीं होता किन्तु विशुद्धताके श्रनुसार ही नियम सम्भव होता है।

# विशुद्धता के अनुसार निर्जरा होती है बाह्य प्रवर्तन के अनुसार नहीं।

देखो, चौथे गुरास्थानवाला सम्यग्दृष्टि शास्त्राभ्यास करे श्रौर श्रात्माका चिन्तवनादि कार्य करे, वहाँ विशेष गुणश्रेणी निजंरा नहीं १६

मोचमार्ग प्रदाशक ही दिएवें

२४२

है। निवरा घरप है घोर बग्ध घधिक है। घन्तर ग्रामन्दका प्रनुभव करता हो उस समय भी उसके निजरा कम है। यहाँ पाँचवें--छ्ट गुणस्यानवासे के साम तुमना करते हैं। बौथे गुणस्यानवासा मर्मी बोब निविकरण धनुमव में हो तो उसके निवार। कम है पंचम गुण स्थानवासा व्यावक सपवास भीर विनयादि करता हो एस कालमें भी छट वासेकी भपेका उसके कम निवरा है क्योंकि भन्तर सकपाम परिखमनके साधारसे निर्वरा है। सुमकी सपेक्षा सचवा बाह्यकिया की घपेकासे निर्जरा नहीं है। पंचम गुणस्थानवामा उपवास करता हो तो कम भौर छट्टे गुएस्मानवामे मुनि भाहार करते हो तमापि उनके प्रभिक्ष निर्मरा है। उस समय को राग बदता है उससे निर्मरा नहीं है। गुभरायसे पूष्प है किन्तु उसकाल निर्वारा ग्रामिक है वर्गीकि सुनि को स्वक्ष्मके प्राध्यमसे तीन कपार्योका नाश हो समा है। धक-याय स्वभावके धवसम्बनसे निर्वरा होती है। युरुकी सेवा तो पुष्प माव है सबसे निर्वारा नहीं है। जिस मावसे कर्म किरते हैं उसे निर्जारा कहते हैं। बारमार्ने खुद्धमावसे निर्जारा होती है बौर छससे कर्म सिरते हैं किन्तु प्रम्मका धनुमाग बहता है।

बाह्य क्रियासे मिर्जरा नहीं है। पंचम कुगुस्यानवासा भावक एक महीने के चपवास करें उस समय ससके को निर्जाश होती है असकी प्रपेक्ता मुनिको निशाके समय प्रयाद प्राप्तारके समय विसेप निर्णरा है। इसनिये धरुवाय परिसामोंके धनुसार निर्णरा होती है। शाह्य प्रकृति पर सामार नहीं है।

सद्यानी क्रोप बाह्मसे धर्म मानते हैं। एकबार भोधन सें पाठ-काला चलायें--इत्यादि कार्योंने बर्म मानते हैं। शुद्ध विदानन्वकी

हिष्टिपूर्वक ग्रात्मामे लीनता हो उसके निर्जारा है। वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मनाये वह गृहीत मिथ्यादृष्टि है। नग्न दशापूर्वक ग्रकषाय दशा हो उसे भावलिंगी मुनि कहते हैं। मात्र बाह्यसे नग्नतामे मुनिपना नही है। जीवकी क्रिया जीवसे होती है, उसमे ग्रजीव निमित्त मात्र है,—ग्रादि नवतत्त्वोका जिसे भान नही है, वह बाह्यमें उपवासादि करे, नमक न खाये तो उससे क्या हुग्रा न सादा ग्राहार लेने मे निर्जारा मानता है, श्रमुक पदार्थ न खाये उससे धर्म मानता है। बाह्य वस्तुग्रो के खाने या न खाने पर धर्मका ग्राधार नहीं है। किन्तु श्रपने शुद्धोपयोगसे निर्जारा होती है। किसी ने श्रम्न—जल छोड दिया हो, तो उससे उसे स्थागी मान लेते हैं, वह भ्रान्ति है।

पचम गुग्गस्थान वाला बैल हरा घास खाता हो, उस समय भी उसे चौथे गुग्गस्थान वाले घ्यानी की अपेक्षा विशेष निर्जार है। अन्तर में दो कषायो का नाश है, उसके प्रतिक्षण शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। हरियाली खाने का पाप नहीं है। निर्वलता के कारण जो अशुभ भाव होता है उससे अल्प बन्ध है। अशुभ भाव से निर्जारा नहीं है, किन्तु अशुभ भाव के समय दो कषायो का नाश है इसलिये निर्जारा है।

छहे गुणस्थान वाले मुनि को श्राहारादि से शुभ बन्ध होता है, किन्तु श्रम्तर में तीन कषाय दूर हुए है इसिलये शुद्धता बढती है। निर्शरा की अपेक्षा बन्ध कम है, इसिलये बाह्य प्रवृत्ति श्रनुसार निर्शरा नहीं है, श्रन्तरग कषाय शिक्त घटने से श्रीर विशुद्धता होने पर निर्शरा होती है। यहाँ विशुद्धता श्रर्थात् शुद्धता की विशेषता सम-भना। श्रन्तर कपाय शिक्त कम होने से निर्शरा होती है।

मोचमार्ग प्रकाशक की किरसें

पष्टित भी टोडरमलभी के हृष्टि भी भी भीर झान का विकास भीषा। हजारीं साक्ष्रों का निभोड़ मोदामास प्रकाशक में भर दिया है।

—- इस्त्रकार धनशन वृत्तिपरिसक्यान ध्यानादि को सप्पार है तप संक्षा है—-ऐसा जातना और इसीसिये उसे स्पवहारतप कहां है। धारमा में शुद्धता हो जाये तो पहुसे को विकल्प हो उसे स्पवहार कहते हैं। निमित्त का सामय सोइकर स्वास्य द्वारा शुद्धि में वृद्धि हो तो निमित्त को सामन कहते हैं। स्पवहार स्वप्तार का एक धर्ष है। और ऐसे शायन से बोतराग मावकप को विशुद्धता होती है वही सक्या तप-निर्वास का कारण बानमा।

इहान्त : — भन और सन्न को प्राणु कहा है। उसका कारण भन से सन्न लाकर भक्षण करने से प्राणों की पृष्टि हो सकती है इसमिये भन भीर सन्न को प्राणु कहा है किन्तु सायुष्य न हो तो भन क्या काम करे ? मुदें को साहार — सन्न तो क्या होगा ? पांच इन्द्रियाँ मन क्वन काम स्वास भीर सायु — यह प्राणु कीस सहित हों तो सन को प्राणु कहा आमे किन्तु इन्द्रियारि प्राणों को न काने भीर भनको ही प्राणु कानकर समह करे तो सरणु ही हो।

जिसके प्रस्ताह हि घीर जान नहीं है स्वयंके बाह्य तप को स्पत्तार भी नहीं कहा बाता। स्वी प्रकार मनसन प्रायश्वित विनय ध्यावक को तप कहा सक्ता कारए। यह है कि प्रनस्तादि साधन से प्रायश्वित क्या प्रवित्त होने पर बोतरायमात्रकप सर्वात का योपए। हो सक्ता है। इससिये उन प्रनस्त प्रायश्वित घ्रांदि को स्वपन्नार से तप

कहा है, किन्तु कोई वीतराग भावरूप तप को तो न जाने और वारह तपो को तप जानकर सग्रह करे तो ससार में भटकता है। लोग बाह्य तप में घम मानते हैं। कुदेवादि को माने, वहाँ गृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, फिर उसे तपरचर्या कैसी ? श्रज्ञानी की तपरचर्या में सच्ची तपरचर्या मानना श्रीर मनाना वह महान पाप है। दृष्टि की खवर नहीं है, सच्ची बात रुचती नहीं है श्रीर वत घारण करे, तो वह जैन नहीं है, उसे श्रपनी खबर नहीं है। व्यवहार सहित सात तत्त्वों की पृथकताकी खबर नहीं है उसे तत्त्वार्थश्रद्धान कहाँ से होगा? नहीं हो सकता।

इसलिये इतना समभ लेना चाहिये कि निश्चय धर्म तो वीत-रागता है। ग्रपने मे पुण्य-पाप रहित शुद्धता होती है वह वीतराग-भाव है।

[ वीर सं० २४७६ चैत्र कृष्णा ११ बुघवार ता० ११-३-५३ ]

यह व्यवहाराभासी का श्रिषकार चल रहा है। सात तत्त्वो का जैमा भाव है वसे भाव का ख्याल नही है वह व्यवहाराभासी है। निर्जारातत्त्व क्या है उसका विचार करना चाहिये। कर्मों का छूटना वह द्रव्यनिर्जार है। पर्याय मे शुद्धता की वृद्धि होना श्रर्थात् पुण्य-पाप रहित स्वरूप में लीनता होना वह भावनिर्जार है, धर्म है। रसपिरत्याग, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय श्रादि धर्म नही हैं, उन्हे उपचार से तप कहा है। जानना देखना मेरा स्वभाव है, रागद्वेष मेरा स्वभाव नही है—ऐसी श्रद्धा करके स्वरूप में लीनता होना वह धर्म है। वीतराग भाव हो तो उपवास को निमित्त कहते हैं। दृष्टि-पूर्वक श्रविकारी परिशाम को निर्जारा कहते हैं। बाह्य तप की

उपकार से वर्म संक्षा कहा है। क्रथ्य-प्रग-पर्याय का विचार करता वह राग है। वैसे राग से भी भारमा प्रथक हो तो निर्मारा है। उपवास माम प्रारण करें किन्तु सात तत्कों के भाव का मासन नहीं है उसके सप्यास नहीं किन्तु सपन है, उससे धर्म नहीं है। उससे निर्मारा माने तो मिष्पार का पाप साता है। साहार न सामा वह वह की क्रिया है कथाय मन्दता पृष्य है पृष्य रहित युद्ध सामा वह सामा वह सामा वह ति होते हैं। उसका रहस्य को नहीं बानता तसे निर्मार की सक्ता नहीं है। इससे से उससे बाह्य स्वता सकता तसे किनारा की सक्ता नहीं है। इससे सम साम स्वता सकता सक्ता सकता की स्वता सम साम नहीं होता।

सम्मादर्शन-ज्ञान-चारित की एकता वह मोक्समार्थ है। उसमें निर्गरातत्व की भूस बदलाते हैं। सज्ञानी मानता है कि बाह्य पदावों का स्थाग किया इसेलिये निर्गरा होती है किन्तु वह निर्गरा नहीं है। सारमा में निर्यकस्य सनुमव हुमा हो उसे निर्गरा कहते हैं।

#### मोचवस्य के मद्भान की भववार्यता

भोशतरव सरिहल्त-सिद्ध का काल है। यचपरमेध्ये में सरि हल्त-सिद्ध मध्य हैं भौर मोशतरव उनका सञ्चाए है। बिसे भोश तर्व का मान नहीं है उसे प्ररिहल्त सिद्ध की अवद नहीं है। धपने में पूर्ण निर्मल पर्याय होना वह मोख है।

'मोस कड्डो निव खुदता'

स्त्राप्ती चीव पुष्टि शिक्षापर वालेको सिद्धपना कहते हैं किन्तु वह सूस है। सपनी शिक्ष में युद्धता भरी है सस्यों से परि पूर्णस्पक्त सुद्ध वशाका होना वह मोझ है। वह सहाँ पसीस में मोक्ष होता है, उस ममय अर्ध्वगमन स्वभाव से ग्रात्मा ऊपर जाता है। मोक्ष ग्रौर ऊर्ध्वगमन में समय भेद नहीं है। ग्रपनी ज्ञान शक्ति मे से केवलज्ञान प्रगट हुम्रा, दर्शन शक्तिमे से केवल दर्शन प्रगट हुम्रा, श्रानन्द शक्ति मे से केवल श्रानन्द प्रगट हुश्रा-इत्यादि प्रकार से सर्व गुद्धता हुई वह मोक्ष है। केवलज्ञान लोकालोक को जानता है वह तो व्यवहार है। लोकालोक को जानता है इसलिये केवलज्ञान श्रयवा मोक्ष है-ऐसा नहीं है। ज्ञान, दर्शन, श्रानन्द, वीर्य श्रादि पर्यायो की परि-प्रांता है इसलिये मोक्ष है, मुक्तिशिला पर रहना वह सिद्धपना नही है। मुक्तिशिला पर तो एकेन्द्रिय-निगोद के जीव भी हैं। श्रीर सिद्ध के जन्म, जरा, मरण, रोग क्लेशादि दुख दूर हुए हैं इसलिये मोक्ष मानता है, किन्तू ग्रपना स्वभाव जन्म-जरा रहित है उसका उसे भान नहीं है। श्रीर वह ऐसा जानता है कि उन्हें ग्रनन्त ज्ञान द्वारा लोकालोक का ज्ञान हुन्ना है। सिद्ध दशा मे लोकालोक का ज्ञान हो जाता है-ऐसा जो नही जानता वह तो व्यवहाराभासियों में भी नहीं श्राता । यहाँ तो कहते हैं कि-लोका-लोक का ज्ञानुत्व मानने पर भी, अपने मे अनन्तज्ञान भरा है,-ऐसी जिसे खबर नहीं है वह व्यवहाराभासी है।

## श्चनन्तता के स्वरूपको केवली श्चनन्तरूपसे जानते-देखते हैं।

कोई कहे कि केवली भगवान धनन्तको धनन्त जानते हैं, इस-लिये वे श्रनन्तका श्रन्त नहीं जानते, इसलिये उनके सर्वज्ञतारूप केवलज्ञान नहीं है, वह भी भूल है। श्रनन्तताको धनन्तरूपसे न जाने धौर धन्तरूप जाने तो केवलज्ञान मिथ्या सिद्ध हो। प० वनारसी-दासजी ने "परमार्थ चचनिका" में कहा है कि उस धनन्तताके मासित हो । इसिमये सर्गत परमाश्माको धनन्तता धनन्तकप ही
प्रतिमाधित होती है । चैतन्य धन्नि धपने सानस्वामको समन्तकप ही
प्रतिमाधित होती है । चैतन्य धन्नि धपने सानस्वामको समन्तक स्वाम्परीस
धपने इस्य सहित सोकालोकको न बाने तो वह केवलकान नहीं है ।
प्राप्ता प्रमुख सचित्रे परिपूण है वह पर्यादमें पूर्ण हो बाता है ।
सोकालेको स्यवहार से बातता है ।—एसमें सी को भूस करता है
वह तो मिल्याहरि है किन्तु को ऐसा मानता है कि—मान तोका
सोकको ही बातता है वह भी मिल्याइप्टि है । प्रचने को बानते
हुए भी सर्व परको सम्पूर्णत्वा बान सेता है ।
धीर सकानी सिद्ध भगवानके न्रीसोक्यपुरुवता मानता है किन्तु

स्बद्ध्यको केवसभानी पुरूप भी अनन्त ही देखते, वानते भीर कहते हैं। प्रमन्तका दूधरा सन्त है हो नहीं कि को ब्रावर्स (प्रन्तकप)

बहु तो स्पबहार है। प्रथम दिनास पूत्य है उसकी खाँक कियार से बीमोक्य पूत्र्यता प्रगट हो। सकती है—ऐसी उसे कदर नहीं है। —हसप्रकार वह विक्रमी महिमा बाइर से करता है। प्रथमा दु कें हूर करने को सेवको बानने की तथा पूज्य होने की इच्छा हो सर्वे संस्ति बीकों है, इसिनये कोई प्रपूर्वता नहीं है। प्रथम द्वानाय परिपूर्ण है उसका उसे विक्रमास नहीं है। सीमद् रावचकायी सिकते है कि— यसि कभी प्रगटकप्रे प्रवर्तनामने केवसबानकी जगित मही हुई है किन्तु विस्के वचनते विचारयोगने सर्विक्रम से केवस बान है—ऐसा सम्बद्ध कामा है —स्वस्त्रुव्य होने से पर्यापने ऐसा स्वाम पामा है। शक्तिकस्त्री है तो पर्यापने केवसबान दीना प्रवर्तनामने प्रवर्त क्षाम पामा है। शक्तिकस्त्री है तो पर्यापने केवसबान दीना प्रवर्तनामने प्रवर्त होगा—ऐसा विस्वास पामा है। विचारस्थाने इतना निर्मक बान होगा—ऐसा विस्वास पामा है। विचारस्थाने इतना निर्मक बान हुम्रा है कि केवलज्ञान होगा ही भ्रौर इच्छादशा से केवलज्ञान हुम्रा है। इच्छा वर्तती है कि श्रल्पकालमें केवलज्ञान प्रगट करू गा। मेरा श्रात्मा केवलज्ञान शक्तिसे भरपूर है। पहले केवलज्ञान शक्ति नहीं मानी थी, भ्रव माना कि केवलज्ञान वाहरसे नहीं श्रायेगा, किन्तु सुभमे से ही श्रायेगा—इमप्रकार श्रद्धासे केवलज्ञान वर्तता है, मुख्य (-निश्चय) नयके हेतुसे केवलज्ञान वर्तता है। वर्तमान पर्यायको गौए। करके द्रव्याधिकनयसे शक्तिरूप केवलज्ञान सहित वर्तता है।

यह मोक्षतत्त्वकी यथार्थ प्रतीति है। जिसे मोक्षकी प्रतीति नहीं है उसे सम्यग्दर्शन नहीं है। श्रीर लोग दुख दूर होने को सिद्धदशा हुई कहते हैं। किन्तु दुख दूर होना वह तो नास्तिकी वात कही, किन्तु श्रस्त क्या है ? लोकालोकका जानना वह व्यवहारसे वात की, किन्तु निश्चय क्या है ? मेरा ज्ञानस्वभाव मुक्तसे हैं, श्रपने ही श्राश्रयसे केवलज्ञान प्रगट होता है ऐसी प्रतीति नहीं है, वह भीतर ही भीतर कुछ भेद विकार या रागके श्राश्रयसे घर्म मानता है। रागसे सवर निर्जरा श्रीर मोक्षतत्त्व नहीं है, नवतत्त्वों को स्वतत्र नमाने तो सच्ची श्रद्धा नहीं है।

पुनश्च, उसका ऐसा भी श्रभिप्राय है कि स्वर्गमें जो सुख है उससे अनन्तागुना मोक्षमें हैं। किन्तु स्वर्गका सुख तो रागयुक्त है श्रौर वीतरागी सुख अनाकुल है, दोनो की जाति भिन्न है—ऐसा उसे भान नहीं है। स्वर्ग श्रौर मोक्षके सुखको एक जाने तो भूल है। श्रात्मा सहजानन्द मूर्ति है, उसकी प्रतीति श्रौर लीनतासे सुखदशा होती है। ससार सुखकी श्रपेक्षा मोक्षमें श्रनन्तागुना सुख माने वह मिथ्याहिष्ट है। स्वर्ग के सुख तो विषयादि सामग्री जनित होते हैं;

मोचमार्ग प्रसाराक की किरवें 210 वै ब्राह्मजमित सुक्त महीं हैं। बहुर्ग बाग-बगीचे हाबी-बोड़े हीरे-जवाहिरात पादि धनुकूम संमोगों को मुक्त मानता है, किन्तु उत्हे

बारमाके मुसका घामास नहीं है । धन्नानी जीव कहता है कि मोख<sup>ने</sup> शरीर इत्रियें साड़ी, वाड़ी पैसा साड़ी झादि कुछ भी नहीं ह*ते*। वहाँ देसा सूदा ?--ऐसी 'उसकी भान्यता है । धौर कोइ-कोई कहते हैं कि भगवान बीनकास बीनसोकके नाटक देखते हैं इससिये उन्हें महान धानम्य है।--ऐसे बीबों को मोशके स्वकपकी सवर नहीं हैं। ब्रापनी पर्योगमें पूर्ण धानन्व प्रगट हो वह मोक्ष है। जैसी परि पूर्ण शक्ति है बैसी परिपूर्णता पर्यायमें प्रगट होना वह मोक्ष ह -ऐसी उसे सबर नहीं हु। किन्तु महापूरुप मोक्षको स्वर्गसे उत्तम कहते हैं इससिये बद्धानी मोशको उत्तम मानठा है। बसे-कोई संगीठके स्वरूपको न बानै फिन्सु सारी सभाको प्रसंसा करते देश स्वयं मी

प्रशंसा करने सर्गे उसीपकार श्रवानी मोक्षको उत्तम मानता है। प्रदम:---शास्त्रोंमें भी ऐसी प्रक्परहा है कि---इन्ह्रोंकी अपेका सिद्धोंको समन्तागृना सुक्ष है उसका न्या कारण ? उत्तर:--- महाँ तो विसे मोक्षतस्वकी पश्चिमान नहीं है बसकी बात क्स रही है। जिसप्रकार तीर्यंकरके सरीरकी प्रभा सुमके तेवसे , करोड़ग्ली कही है किन्तु वहाँ उसकी एक जाति नहीं है। मगवान के उत्कृष्ट पूष्पप्रकृति भीर परमौदारिक शरीर है। सूर्यका को विमान 'दिकाई देता है वह पृथ्वीकाय है। तीर्वकरके प्रवेश्विय छरीर है इससिये पुष्पप्रकृति महान है। किन्तु सोकमें सूर्यप्रमाका माहारम्य है उससे भी समिक माहारम्य बतनाने के हेतु उपमा दी है। तीर्व कर के केवल बाग की क्याबात । इनकी पुश्यप्रकृति भी सीकर्में

श्रद्वितीय है। पूर्वकालमें तीर्थंकर नाम कर्मका बन्घ किया है, उसके निमित्तसे श्रद्भुत शरीर है। भक्तामर स्तोत्रमें श्राता है कि—हें नाय । जगतमे जितने भी शात परमाणु हैं, वे सब श्रापके शरीरमें श्राकर परिणमित हुए हैं।—ऐसा सुन्दर श्रीर शात है उनका शरीर। गौतमस्वामी ने ज्यो ही समवशरणमें प्रविष्ठ किया कि भगवानको देखकर उनका मान गल गया, वहां भगवान निमित्त कहलाते हैं। इस हष्टान्तके श्रनुसार सिद्धके सुखको इन्द्रादिके सुखकी श्रपेक्षा श्रनन्तागुना कहा है। वहां उसकी एक जाति नहीं है, किन्तु लोग मानते है, इसलिये उपमालकारसे ऐसा कहा है। महिमा बतलाने के लिये ऐसा कहा है। जिनके श्रन्तरसे श्रात्माका सुख प्रगट हुआ है, ऐसी जाति श्रन्यत्र नहीं हो सकती।

प्रश्न — सिद्धके श्रीर इन्द्रादिके सुखको वह एक ही जातिका
 मानता है, —ऐसा निश्चय श्रापने कैसे किया ?

उत्तर — धर्मके जिस साधनसे वह स्वगं मानता है उसी साधन से मोक्ष मानता है, इसलिये उसके श्रीभित्रायमें स्वगं श्रीर मोक्षकी एक ही जाति है। लोग कहते हैं कि व्यवहार करोगे तो एक दिन वेडा पार हो जायेगा। तो क्या राग करते — करते धर्म होता है? नहीं, बाह्य लक्ष छोडे विना कभी निश्चय प्रगट नहीं होता। नुम शुभराग की किया से स्वर्ग मानते हो श्रीर उसी कियासे मोक्ष भी मानते हो, इसलिये तुम्हें मोक्षकी खबर नहीं है। जो व्यवहारसे मोक्ष मानता है वह सूढ है, उसे मोक्ष—जातिकी खबर नहीं है। श्रनशनादिक करने, णमोकार गिनने श्रादि से धर्म होगा ऐसा मानता है। श्रन्जन चोरने श्रपने श्रात्माके श्राक्षयसे सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था, तब पूर्वमें किये गये ग्रामोकार मत्रके शुभराग पर उपचार दिया होता । उपाधिमादका सर्वया धमाद पूर्वक प्रगट दक्षामें पूर्व प्रुव स्वमादक्य भारमा होते से प्रस्थानीत होता है । इसम्बाद मोसादक्ष का मास होता चाहिये । विस्मादक्य स्वस्थान के सुद्रते के सम्म परमाया गुढ़ होते हैं उस्तिमका का साम कम विध्याकते माम होते पर गुढ़ होता हैं। के उसमादक सामा कम प्रमादक्ष माम होते पर गुढ़ होता हैं। के उसमादक सामा के समस्य माम सामाद सामादक सामादक

इच्टान्त ---स्कन्थरे परमासु पूचक हो बाये तो सुद्ध है किन्दु विशेषता यह है कि परमाशु स्कम्भमें हो तो दुक्ती नहीं है मीर पूचक हो तो सुबी नहीं है। उसे सुब-दुःच नहीं है। बारमा मञ्जूब वचाके समय इ.सी भीर गुद्धवशाके समय सुबी है।--इतना परमाग्रा भौर भारमाके बीच भन्तर है। भौपाधिकमान संसार है धीर प्रस्का ग्रमान होना मोल है नहीं निराकुस सक्षरणवासे भनेत सुसकी प्राप्त होती है। भीर इन्द्रादिकको को सुक है वह तो धाकुमताननित पुरा है परमार्यत वे भी वुन्ती हैं। सपने स्वमावसे भ्यूत होकर पैसादि में सूख माने वह दूस है। रोगमें दूस महीं ै धौर निरोगतामें सुब नहीं है। बाकुसताबम्य परिनामोंका होना बड़ दु स है इस्तिये देनादि परमार्चत बु-सी हैं। यही कारस है कि उनके भीर शिद्धके सुद्धकी एक जाति नहीं है। पुनरच स्वर्गमुख का कारम तो प्रधम्त राग 🕻 गौर मोक्समुसका कारन शीतरानमान क्र—इसप्रकार कारलमें फेर है। सज्ञानीको सात तत्वोंकी सद्भाकी . सहर नहीं है। भड़ाफे दिना पर्मे नहीं होता। दया दान सामा

भक्ति भ्रादि मे घर्म है ? नहीं, चारित्र वह घर्म है भ्रीर धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है। मूल के बिना वृक्ष या शाखाएँ हो सकती हैं ?——
नहीं हो सकती।

# श्रज्ञानी को तन्वार्थश्रद्धान नामनिचेप से है।

श्रज्ञानी जीवको नवतत्त्वोकी विकल्प सहित श्रद्धा हुई किन्तु भावभासन नही हुग्रा, इसलिये मिथ्यादर्शन ही रहता है। श्रभन्यको तत्त्वार्थ श्रद्धान है वह नाम निक्षेपसे है, किन्तु उसे यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान नही समभना, क्यों कि उसके भावका भासन नहीं है। श्रभ-न्यको जीवादिका श्रद्धान है किन्तु भावभासन नहीं है, श्रथवा भाव निक्षेपसे नहीं है द्रन्य, गुण, पर्याय स्वतत्र है—ऐसा भासन उसके नहीं है।

श्री प्रवचनसारमे कहा है कि—"ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थं श्रद्धान कार्यकारी नहीं है।" वहाँ जो तत्त्वश्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेपसे है। रागरहित तत्त्वश्रद्धानकी वहाँ बात नहीं है तत्त्वार्थोंका जैसा भाव हो वैसा ही मासन होना वह तत्त्वार्थेश्रद्धान है। रागका श्रवलम्बन छूटकर एक ग्रात्मामें नवो तत्त्वोंके भावका भासन होना वह सम्यग्दर्शन है। ज्ञान भेद करके जानता है, तथापि उसमें रागका श्रवलम्बन नहीं है। श्रभेदके श्रवलम्बनसे सम्यग्दर्शन होता है।

#### सविकल्प श्रीर निर्विकल्प भेदज्ञान

भेदके ग्रर्थ निम्नानुसार चार प्रकार से हैं ---

- (१) म्रात्मामें दर्शन-ज्ञान-चारित्रके मेद करना भी मेद हैव्यवहार है। वह बधका कारण है, धर्मका नही।
  - (२) म्रात्मा शरीर से भिन्न है, कर्मसे भिन्न है। -ऐसे

मोक्समार्ग प्रकाशक की किर्में

1222

है। बिस सावसे स्वर्गको प्राप्त होती है उससे मोस माने वह मिन्याहर्ष्टि है। बो बीव निरुप्यवद्या प्राप्त करता है उसके पूर्व कालीन धुनरागको क्ष्महार कहा है। अवन चोरते सम्पाद्यंत प्राप्त किसा उसका प्राप्त कमोकार मन पर दिया है। नवमें प्रवेषक लानेवासे मिन्याहर्ष्टि मुनिने सनेकाँवार नमस्कार सन गिना है उसपर क्यों सारोप नहीं पाता —िनो कहते हैं कि उसे निरुप्त प्रमुट मही हथा। इस्तिने पनेव हरिट करके सम्पाद्यंत प्रमुट किना

है तब संवत चोरके स्पवहारके एक श्रक्ष पर सारोप करके कहते हैं कि संवतचोरने तमस्कार मणने घर्म प्राप्त किया किन्तु सज्ञानी

भीव तो मानता है कि वाह्यकिया और युभरागधे मोबा होता है वह मोक्षतरचको नहीं चानता इसिमये धरिहन्तको भी नहीं चानता। × × × ×

[बीर सं २४७६ चैत्र क्रमण १२ द्वरबार ता १२-१-६६] सिद्धणक विधान होता है उसमें जड़को क्रिया स्वतंत्र होती है बहु सारमांसे नहीं हुई है। नैमित्तिक क्रिया हो तब धारमाकी इच्छा सीर मोगको निमित्त कहते हैं। जड़ सीर चैतन दोनों निम्न होने पर

के शायके सम्बन्धको व्यवहार कहा बाता है। प्रकृत-—हम स्वर्गसुद्धा भीर मोशसुद्धको एक मानते हैं--ऐसा

म्राप क्यों कहते हैं ?

उत्तर — जिस पिरणामसे स्वर्ग मिलता है उसी पिरणाम से मोक्षकी प्राप्ति होती है — ऐसा तू मानता है, इसलिये तेरे प्रभिप्राय में स्वर्ग ग्रीर मोक्षकी एक ही जाति है। ज्यवहार करने से वेडा पार हो जायेगा — ऐसा ग्रज्ञानी मानता है, किन्तु कारणमें विपरीतता है इसलिये कार्यमें भी विपरीतता है। श्रज्ञानी जीव यथार्थ कारणको नही मानता। श्रिधक पुण्य करोगे तो वह बढते—बढते मोक्षकी प्राप्ति हो जायेगी — ऐसा माननेवाला मूढ है, वह मोक्षको नही मानता। जिस कारणसे बन्ध होता है उसे मोक्षका कारण मानना वह भूल है।

पुनश्च, जड कर्मका उदय है इसलिये जीवको ससारमे रलना पडता है ऐसा नही है। कर्मके निमित्त जुड़ने से अपनी पर्यायमे जो श्रोदियकभाव है वह असिद्धभाव जीवका स्वतत्त्व है।—उसका मेदज्ञानरूप भाव अज्ञानीको भासित नही होता। भावमोक्ष अपनी पर्यायमे होता है। कर्मोंका दूर होना वह अपना भाव नही है। कर्मोंदयमे जुड़ने से श्रोदियकभाव होता है वह स्वतत्र स्वतत्त्व है। केवली भगवानको भी अपनी पर्यायमें कुछ गुगोमे—कर्ता, कर्म, करण आदि तथा वैभाविक क्रियावती, योगादि में—विभावरूप परिग्मम है, इनना उदयमाव है—वह मिलनता स्वतत्त्व है इसलिये सिद्धदशा को प्राप्त नही होते। असिद्धत्व अपनी पर्यायका दोप है। तत्त्वकी यथार्थ श्रद्धाके बिना दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब विपरीत होता है।

चौदहवें गुएस्थान तक अपने कारए श्रीपाधिकभाव है। अपनी नैमित्तिक पर्यायमें मिननता है, उसका अभाव होकर सिद्धदशा होती है। वहां भी कर्म तो निमित्तमात्र है श्रीर अपनी पर्यायमे नैमित्तिकता अपने कारण है। वहां जीव स्वय रुका है, इसलिये द्रव्य मोक्ष नहीं

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

428

स्यमायक्य भारमा होने हे इस्थमोश होता है। इस्प्रकार मोशतस्य का मास होना चाहिये। विद्यमकार स्क्रम में हे झूटने के समय परमाशु शुद्ध होते हैं उत्तीतकार भारमा कम विपाक्ते सिम होने पर शुद्ध होता हा। केवलज्ञान केवलदर्शन धनन्तवानन्य भागत वीयोविक्य भारमा होता है। मोल सलगा है भीर सरिहस्य-विद्य सरव हैं। विद्ये मोशके मातका मास मही है उसे भरिहस्य-विद्यक्षी सदा विपरीत है। समार्थ निर्णय करें हो सम्यन्दर्शन होता है।

होता। उपाधिभावका सर्ववा धभाव पूर्वक प्रगट बद्धामें पूर्व सुद्ध

इच्टान्त ---रक मधे परमाग्रा पुराक हो बाबे तो श्रव है किन्तु निचेपता यह है कि परमाश्रा स्कन्यमें हो तो दुक्ती नही है मीर पूचक हो तो सूची नहीं है। उसे सूझ-दुःच नहीं है। बारमा बायुड दधाके समय दुःसी भीर सुद्भवसाके समय सुसी है।--- इतना परमाख्य और बारमाके बीच बन्तर है। बौपाबिकमान संसार है भौर उसका भ्रमाय होना मोठा है वहाँ निराकुत सक्तरावासे भर्नत सुसकी प्राप्ति होती है। धीर इन्द्रादिकको को सुख है वह दो धाकुसताबनित सुब है परमार्चत वै भी दः बी है। प्रथमे स्वभावसे अपूर्व होकर पैसादि में सुल माने वह दुःस है। रोगमें दुल नहीं है भीर निरोगतामें सुस नहीं है। बाकुसताअस्य परिचामोंका होना बह इन्छ है इससिये देवादि परमार्थत दु सी है। यही कारण है कि उनके धौर सिद्धके सुखकी एक जाति नहीं है। पुमदण स्वर्गसुख का कारण तो प्रसस्त राग है भौर मोधमुखका कारण बीतरागभाव है—इसप्रनार नारणमें केर है। धमानीको सात तस्वोंको सदाकी धवर नहीं है शदाके विना पर्म नहीं होता । दया दान माना,

भक्ति ग्रादि में घमं है ? नहीं, चारित्र वह घमं है ग्रोर घमंका मूल सम्यग्दर्शन है। मूल के विना वृक्ष या शाखाएँ हो सकती हैं ?— नहीं हो सकती।

# श्रज्ञानी को तन्वार्थश्रद्धान नामनिचंप से है।

श्रज्ञानी जीवको नवतत्त्वोकी विकल्प सिहत श्रद्धा हुई किन्तु भावभासन नही हुग्रा, इसिलये मिथ्यादर्शन ही रहता है। श्रभव्यको तत्त्वार्थ श्रद्धान है वह नाम निक्षेपसे है, किन्तु उसे यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान नही समभाना, क्यों उसके भावका भासन नहीं है। श्रभव्यको जीवादिका श्रद्धान है किन्तु भावभासन नहीं है, श्रथवा भाव निक्षेपसे नहीं है द्रव्य, गुण, पर्याय स्वतत्र हैं—ऐसा भासन उसके नहीं है।

श्री प्रवचनसारमे कहा है कि—"ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थं श्रद्धान कार्यंकारी नहीं है।" वहां जो तत्त्वश्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेपसे है। रागरहित तत्त्वश्रद्धानकी वहां बात नहीं है तत्त्वार्थोंका जैसा भाव हो वैसा ही भासन होना वह तत्त्वार्थंश्रद्धान है। रागका श्रवलम्बन छूटकर एक श्रात्मामे नवो तत्त्वोंके भावका भासन होना वह सम्यग्दर्शन है। ज्ञान भेद करके जानता है, तथापि उसमें रागका श्रवलम्बन नहीं है। श्रमेदके श्रवलम्बनसे सम्यग्दर्शन होता है।

### सविकल्प श्रीर निर्विकल्प भेदज्ञान

मेदके मर्था निम्नानुसार चार प्रकार से हैं ---

- (१) म्रात्मामें दर्शन-ज्ञान-चारित्रके भेद करना भी भेद है-व्यवहार है। वह बधका कारण है, धर्मका नही।
  - (२) म्रात्मा शरीर से भिन्न है, कमेंसे भिन्न है। --ऐसे

११६ मोक्सार्ग प्रकाशक की करनें शिकस्प्साहित मेद करना सो भैदज्ञान है किन्तु वह राससहित है ।

सम्यादर्सन होने छे पूर्व ऐसा विकल्पमय नेवजान होता है। (३) रागका सभाव होकर स्वभावमें एकाब होना वह

(३) रागका सभाव होकर स्थमावसे एकाझ होना वह निविकल्प सेदझान है उसमें परसे पुषक होनेकी सपेकासे भेदझान कहा है तथापि वह निविकल्प है।

( ४ ) तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्मावसँग-सह चौची बात है। शान सब को चान केता है तचापि वहाँ राग नहीं है। वह निर्मिकस्य नेव

द्यानमें बाबाता है तवापि घपेकामें बंतर है। बपना भावमासन होने पर उसमें सात तस्वोंका माबमाधन बाबाता है। यहाँ अपने स्व-पर प्रकासक ज्ञानसामर्थ्यसे स्व को बागते हुए सातों तस्वीकी जान मेटा है तथापि वहाँ राय नहीं है इस सपेक्षासे निविकस्प मैदज्ञान है। प्रपमे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि स्व-परको भेद करके बामता है तदापि वह मिबिकस्य मेवझान है। सातों तस्य मेवस्य है—ऐसे भावका मासन एक धारमामें होना वह निविकस्य भेवज्ञान है।-ऐसा यहाँ भीर तत्त्वार्यसभ में कहा है। भी समयवार नाटक' में मविकाय प्रेटकास कीर निर्विकाय मेदबान की बात बाती है। वहाँ प्रथम स्विकस्य मेदबानको उपादेग कहा है। फिर दत्वारी भदानको सम्यग्दर्शन कहा है। उसमें निविकस्य मैदझान की बाठ है । नवतत्त्वों की परिपाटी सही है सर्वाद नव के विकश्य नहीं है। मोससास्त्र में जो तस्वार्ग शदान कड़ा है यह एककप मान है वहाँ विकल्प नहीं है। समयसार में नवदरवीं

की परिपाटी खोड़कर एक भारमा प्राप्त होशो-ऐसा को कहा है

बहाँ रामसहित नवदस्वों की बात है।

एक रूप ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति सी सम्यग्दर्शन है। पर्याय में
सात तत्त्वों के भाव का भासन होना वह सम्यग्ज्ञान है। वैसे सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन की यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक में तथा
तत्त्वार्थ सूत्रमें वात है। सात तत्त्वों का भासन होना वह ज्ञान प्रधान
कथन है। ज्ञान सात को यथार्थ जानता है तथापि उसमें राग नहीं
है। तीसरे बोल में विकल्प रहित भेदज्ञान कहा वह बात पर से मेद
करने की ग्रपेक्षा से हैं ग्रीर चौथे बोल में ग्रपने ज्ञान के सामर्थ्य से
सातो तत्त्वों का भासन होता है वह एकस्प है। समयसार में सम्यग्दर्शन की ग्याख्या दर्शन प्रधानसे है। मिध्या हिच बाला जीव व्यवहार से सम्यग्दर्शन के नि शक्तित, नि काक्षित ग्रादि ग्राठ ग्रग का
पालन करता है, किन्तु वह तो ग्रुभ राग है, धमं नहीं है। ग्राठ ग्रगो
का पालन करे तथापि व्यवहाराभासी है।

× × ×

[ वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा १३ शुक्रवार, ता॰ १३-३-५३ ]

# सम्यग्दर्शन के विना अकेला व्यवहार व्यर्थ है।

जिसे कुदेवादि की श्रद्धा है श्रौर व्यवहार से सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की खबर नहीं है वह तो गृहीत मिथ्यादृष्टि है। जो सर्वज्ञदेव, निग्रंथ गुरु, श्रौर श्रनेकान्त वतलानेवाले शास्त्र की श्रद्धा करे तथा कुदेवादि की श्रद्धा छोड़े, उन्हें माननेवाले की श्रद्धा छोड़े, ग्राठ मद न करे, ग्राठ ग्राचार पाले ग्रौर देव-गुरु-लोकमूढता—ऐसे पच्चीस मलो का त्याग करे, तो भी उसके वह राग है, राग है वह पुण्य है धमं नहीं है। जिसके पच्चीम दोषों का त्याग नहीं है वह तो गृहीत

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरवें

Pitt

हथा है किन्तु घतरुस्वमाय का भाव नहीं है वह गुमोपयोगमुक्त होने पर भी व्यवहारामासी मिध्यादृष्टि है। व्यवहारसे पण्चीस दीप दूर करनेपर भी उसे यथार्थ तत्त्वार्थ भद्रान नहीं है। तत्त्वार्धभद्रान में मानभारत होना चाहिये । पुनश्च सबनादि बारल करे, बप्सरा भीं के भाने पर भी विस्तृत न हो मगवान की मक्तिके सिमे सिर मी दे दे ---समापि वह गुम राग है। किस्तु जिस प्रकार बीच बोरी विता चेत की सावधानी पूर्वक सँमाल करने पर भी भनाज नहीं होता, (-बेत की छफाई करे किन्तु बीव न बीये तो फसम नहीं हो सकती) उसी प्रकार पञ्चीस दोशों का त्याग करे संवेगादि का पासन करे बह क्षेत्र सुद्धि है तथापि भारमभागक्वी बीज के बिना मात्र तत्रसुद्धि व्यर्ग है। उस व्यवहार-प्राचार का फ्स संसार है को कुदेशवि की मानता है उसके तो क्षेत्रकृष्टि भी नहीं है। सबंब कवित मार्ग ही सक्या मार्ग है-ऐसा मानता है किन्तु सम्यत्वर्शमक्यी बीच के बिना कोई साम नहीं हो सकता । जिसे केवसज्ञान में शंका है महाविदेहतीय की शंका है, यसक्य हीय-समृद्ध होंगे या महीं ?---ऐसी शंका ह उसे द्यानमकी शक्का नहीं है वह वो स्ववहाराभासियों में भी नहीं पाता। में शामक है- ऐसे मानपूर्वक राग हो। असके राग को व्यवहार कहते 🖁 । को बीतराय सर्वेज कमित धर्म तथा वेदान्तावि को धमान मानै पह तो मिथ्मावृष्टि है।

मिच्यादृष्टि है यहाँ तो कहते हैं कि विसके गृहीत मिच्यावर्धन हुए

प्रकृत --- मध्यस्य बुद्धि रखे हो है

समापान —विका भीर हसुवामें सध्यस्य बुद्धि रक्ते हो है सर्वमत में समान भाव धर्यात् उन्हें एक मानना वह पूर्वता है। सिध्यामर्ठीका सर्वज वीतराग कथित मार्ग के साथ समन्वय नहीं हो सकता किन्तु जो दोनों को यथावत् जानता है वह मध्यस्थ है। दर्पणके समक्ष जैसे २ पदार्थ होगे उन्हें वैसा हो वह बतलाता है, उसी प्रकार जैसे २ पदार्थ हैं वैसा ही ज्ञान उन्हें जानता है। दर्पण की स्वच्छ अवस्था अपने कारण होती है, उसी प्रकार चैतन्य दर्पणमें विरुद्ध वस्तुयें ज्यों की त्यो दिखाई देती हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है। श्रोर जिसे व्यवहार सुधारने पर भी परमार्थका भान नहीं है वह मिथ्यादृष्टि है। इस बतलाते हैं कि—ज्ञान में क्या भूल करता है।



#### सम्यग्ज्ञानके हेत्त होने वाली प्रवृत्तिमें त्र्ययथार्थता

काम्त्रोंमें पास्त्राम्यास करने से सम्यात्रामका होना कहा है इ.व.सिये चास्त्राम्यासमें तत्पर रहता है। घपनी शानवर्षाय सास्त्र में से बाती है ऐसा मानता है। सास्त्र पूद्गल है बजीब है मूर्त है। शास्त्रके यभित्रायकी सज्ञानीको सबर नहीं है। शास्त्र ४८ रटकर मरा जाता है किन्तु शास्त्रींके बाधयकी जबर नहीं है वह कोरा शास पाठी है। ज्ञानपूर्ण में से ज्ञान पर्याय झाती है उसकी उसे सबर महीं है। सुके देशमारे साम होगा—ऐसा मानदा है। सजानी जीव भाव बास्त्राम्यास में सोन-करपर रहता है। ज्ञानी शास्त्राम्यास करते हैं किन्त मात्र शास्त्राभ्यासमें सीन नहीं हैं उनके बारमाभ्यासमें सीमदा वर्तती है। बज्ञानी धास्त्राम्यास करे सीखे दूसरेको सिक्ससावे मार करसे किन्तु प्रयोजनकी सबर नहीं है। राग नगा है ? बीटरागमाण क्या है ? जबकी किया क्या है ? उसकी उसे सबर नहीं है। धजानी कहता है कि-ऐसे निमित्त मिसाफो ऐसी किया करी इत्यादि ! किन्तु उसे सबद नहीं है कि—मै दो बादा है सब निदिवत है। सा रमामें बातने का स्वभाव निवित्रत है भीर स्नय भी निवित्रत है---ऐसा बढ़ नहीं बानता । प्रज्ञानी बीव शास्त्र पढ़ने-बानमे में ही समा रहता है, किन्तु शास्त्रीकी पर्याय उनके अपने कारण निविचत है सीच

श्रपनी पर्याय श्रपने कारण निश्चित है—ऐसा उसे भान नहीं है। शास्त्र सीखने का उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। शास्त्र पढकर वाद-विवाद करे वह अघा है। प० वनारसीदासनी कहते हैं कि—

"सद्गुरु कहै सहजका घंघा, वादविवाद करै सो अन्धा" "खोजी जीवै वादी मरें।"

सत्यकी शोध करनेवाला धर्मजीवन प्राप्त करेगा श्रीर वाद-विवाद करनेवाला ससारमे भटकेगा। शास्त्रोका प्रयोजन तो श्रपने ज्ञान स्वभावका निर्णय करना है, वह नहीं करता। "श्रादि पुराण" में कहा है कि तत्वज्ञानके विना मात्र शास्त्र पढे वह श्रक्षरम्लेक्ष है।

शास्त्र कहते हैं कि प्रथम दृष्टि वदलना चाहिये। पर्यायज्ञान होना भ्रावर्यक है। जो पर्याय मात्र परका ज्ञान करती वह वदलकर स्व का ज्ञान करे वह पर्यायज्ञान है। यह ज्ञान सामर्थ्यकी वात है। श्रुतज्ञानकी स्व-पर प्रकाशक पर्याय हो वह सच्ची है। जो पर्याय राग में भ्रटके वह पर्यायज्ञान नहीं है ज्ञानपर्याय एक समय में स्व-परको जाननेकी शक्तिवाली है,—ऐसा न मानकर मात्र रागको भ्रथवा पर को जाने वह पर्यायज्ञान नहीं है। श्रीमद् राजचन्द्रजी ने पर्यायज्ञान शब्दका उपयोग किया है। पर्यायमें स्व-पर प्रकाशक ज्ञान सम्यक् प्रगट न हो, तवतक पर्यायज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान-पर्यायका स्व-माव स्व-पर प्रकाशक है। "समयसार" गाथा १५ में कहा है कि—भावश्रुतज्ञान पर्याय स्वसहित परको जानती है,—ऐसा जो न जाने वह मिथ्याहिष्ट है।

शास्त्राम्यास मयन झानलामके लिये है, मात्र दूमरोंको

444

सनान के लिय नहीं।

भक्तामी धास्त्र पढ़ मेता है किन्तु यह मही जामता कि छनका न्या प्रयोजन है। सास्त्राम्यास करके ध्रपने में स्थित होना सास्रोका प्रयोजन है उसे सिद्ध न करे और दूसरों को सुनानेका प्रभिनाय ही भयवा यह ग्रमिप्राय रले कि व्याक्यान-दौसी सूचर बागगी तो वह मिष्याहरि है। वहाँ दूसरों को स्वदेश देने का समित्राय है।---जसे किसी को बड़ी निधि-सक्सी की प्राप्ति हो जाये तो उस बात की वह बाह्यमें घोषना नहीं करता तबापि सरका व्यय देखकर धमवान पमेकी प्रतीति हो बादी है उसीप्रकार जिसे घारमाका भाग हो वी वह सिपा नहीं रहता। सक्षामी तो दुनिया को समऋति असे हैं भीर मानते हैं कि बहुत से सौग समऋ बायें तो ठीक हो। करोड़ों सीम मानने भगें तो अपनी बात सबची है-ऐसा वे मानते हैं। बहुत से सोग उन्हें मानने नगें हो सन्दुष्ट होते हैं। स्या बहुत से लोग मानने सर्वे हो धपन को काम है ? और कोई न माने तो हाति है ? नहीं ऐसा नहीं है। सामनेवास बीब धपने कारण वर्स प्राप्त करते हैं और अपने में भर्म होता है वह अपने कारण होता है। अपने की राग होता है किन्त राग से पर की या सपने को जाम नहीं है। भपनी पर्याय से अपने को साभ-हाति है पर की पर्याय से अपने को कि चित् साम-हानि नहीं है---ऐसी उसे खबर नहीं है।

उपवेश देने से सञ्चा बाहार झांदि मिलेगा और सनेक सुविवाएँ प्राप्त होंगी--ऐसी इस्टि निस्सा है उसकी इस्टि सारमा पर नही हैं। दूसरे की पर्याय अपने से नहीं होती। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिये किया जाता है, विकल्प के समय वाणी निकलना हो तो निकलती है श्रीर उसका निमित्त पाकर पर का भला होना हो तो होता है, किन्तु श्रपने उपदेशसे पर जीव धर्म प्राप्त करता है—ऐसी मान्यता मिथ्या है।

दूसरे लोग उपदेश सुनें उससे इस श्रात्मा को लाभ नहीं है, किन्तु श्रपने ज्ञान की निर्मलता से श्रपने को लाभ है। कोई न सुने श्रीर न समभे तो विवाद किस लिये कण्ता है श्रीननत ती थँकर हो गये हैं किन्तु सब को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। सब श्रपनी २ योग्यता से समभते हैं, इसलिये पर की श्रावश्यकता नहीं है। शास्त्रों का भाव समभकर श्रपना भला तो करता नहीं है श्रीर मात्र शास्त्रोंमें ही तत्पर रहता है, वह मिण्यादृष्टि है।

× × ×

[ वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा १४ शनिवार ता॰ १४-३-५३ ]

#### शास्त्र पदने का प्रयोजन

श्रनादिकालसे श्रज्ञानी जीव यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान नही करता। वह ज्ञान मे वया भूल करता है ?—वह् बतलाते हैं। शास्त्र पढ जाता है, किंतु श्रात्मा परद्रव्य से भिन्न है—ऐसी प्रतीति करना शास्त्र पढने का प्रयोजन है वह नहीं करता। दया पालन में धर्म मानने को शास्त्र नहीं कहते। शास्त्रों का प्रयोजन वीतरागता है उसे वह नहीं समभता।

अपना आत्मा जड की क्रिया और शुभाशुभ विकार से रहित गुद्ध है—ऐसी प्रतीति करना चाहिये, किन्तु उस प्रयोजन को वह सिद्ध नहीं करता। कुछ लोग न्यायशास्त्र और व्याकरणादि में बहुत-

मोक्सार्ग प्रकाशक की किएवँ

है। इनका प्रयोधन तो धपने में सिंधक कुछि हो और समय भी हैं। तो संस्कासम्पास करना चाहिये किन्सु सत्य कुछि हो और मान स्थाकरणाधि में दका रहे तो सात्म हित नहीं हो सकता। पुनरव कुछ सोग कहते हैं कि सष्टसहसी सादि में झामाबाद मरा पड़ा है

सा समय व्यतीत कर देते हैं किंतु उसमें भारमहिसका निरूपण नहीं

कुछ नाग कहत है। के घष्टधहुन। स्थाव म छायाबाव भरा पड़ा व सर्घात एक द्रस्य दूसरे द्रस्य पर प्रभाव कामता है किन्तु यह बात धक्को नहीं है। एक द्रस्य दूसरे द्रस्य पर कभी प्रभाव नहीं कामता किन्तु एक में कार्य हो उस सम्बन्ध पर प्रमुक्तमता का सारोप माठा है एसे दुसरे प्राय को निमित्त कहा बाता है।

यहाँ कहते हैं कि न्याय-स्थाकरता कान्यादि शास्त्रों में झारम हिंत का निक्ष्यण नहीं है। उनका प्रयोजन इतना है कि धपनी हुँजि बहुत हो तो उनका पोझ-बहुत सम्यास करके फिर धारमहितसम्बद्ध शास्त्रों का प्रस्थयन करना चाहिये।

सस्तृत धावि बानता हो तभी स्थामको समक्ष सकता है-देशां नहीं है। यहाँ कहते हैं कि धपने में बुद्धि धपिक हो तो संस्कृत धावि तीकता चाहिये और किर सरसमापम से ब्रस्थानुष्योग के पार्स्वों का सम्मास करमा चाहिये बुद्धि सस्य हो तो धारमहित सावक सरस खाबों का सम्याम करमा चाहिये। धारमा स्वयं ब्रायकस्वमानी है पर्योग में स्था-दानार्थि के परिचाम होते हैं वह विकार है स्वयं

तत्त्वज्ञान की प्राप्ति न हो सके—ऐसा नही करना चाहिये। यहाँ तत्त्वज्ञान शब्द लिया है क्यों कि तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है। सातो-तत्त्व भिन्न भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये।

दया-दानादि के परिणाम चैतन्य के परिणाम हैं। पर्याय दृष्टि से जीव के साथ उनका अनित्यतादात्म्य सम्बन्ध है। द्रव्य दृष्टि से वे जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव में से निकल जाते हैं, -ऐसा समभना चाहिये। ऐसा न समभे तो व्याकरणादि का अभ्यास व्यथं है।

प्रश्न — तो क्या व्याकरणादि का अभ्यास नही करना चाहिये ?

समाधान:—भाषामें भी प्राकृत, सस्कृतादि के ही शब्द हैं, वे अपभ्र श सिहत हैं, भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न भाषा है। महान पुरुष अपभ्र श क्यों लिखते वालक तो तोतली बोली बोलता है, किन्तु बड़े तो नहीं बोलते। श्रीर कानडी भाषा वाले हिन्दी भाषा नहीं समभ्त सकते, एक-दूसरे की भाषा नहीं समभ्ते, इसलिये श्राचार्यों ने प्राकृत सस्कृतादि शुद्ध शब्द रूप ग्रन्थों की रचना की, तथा व्याकरण बिना शब्दों का ग्रर्थ यथावत् भासित नहीं होता श्रीर न्याय के विना लक्षण परीक्षा नहीं हो सकती। व्याकरण के विना श्रयं नहीं जाना जाता इसलिये अभ्यास करने को कहा है। भाषा में भो थोडी बहुत श्राम्नाय का ज्ञान होते हो उपदेश हो सकता है, किन्तु उनकी ग्रधिक श्राम्नाय से बराबर निर्णय हो सकता है।

ज्ञानादि जीवका स्वभाव है रागादि पर्याय में होते हैं, किन्तु वे ग्रात्मामे से निकल जाते हैं इसलिये जीव का स्वरूप नहीं है। प्रत्येक की परिणमन शक्ति स्व से है पर से नहीं है। पानी है, वह अपने २६६ मोचमार्ग प्रकाशक भी किरवें

कारण उम्ण होता है तब धांन को निमित्त कहा बाता है।—ऐसे त्याय सादी भाषामें भी लिसे हों तो प्रयोजन समफ में बा बाता है। धांन घोर पानी के परमाणु में सन्योग्य प्रमाव है। धांन पानी का

स्वयं नहीं करती। धज्ञानी मानता है कि प्रान्त भाई इससिये क्पने क्स गये—यह बात मिष्या है। कपड़े उनके भ्रपने कारण कसते हैं चसमें प्रान्त निमित्त है। निमित्त का ज्ञान कराने के सिये व्यवहार

स्तर्भे प्रान्ति निमत्त है। निमित्त का ज्ञान कराने के सिये व्यवहार कहा है। व्यवहार से कहा बाता है कि पुरु से ज्ञान हुमा किन्तु एक द्रम्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का स्पर्श महीं करती। क्योंकि स्व−चतुष्टय में पर−चतुष्टय का जिकास समाव है प्रस्पैक द्रव्य प्रपने

सपने समस्त पुणों का भीर धपनी पर्यापों का स्पर्ध करता है किन्यु परम्बय की पर्याय का कभी स्पर्ध महीं करता :—यह महान स्थाय है, समयपार गांचा की टीका में यह कहा है। प्रत्येक सारमा सीर परभाशु स्वर्तव हैं वे सपने बमों का स्पर्ध करते हैं किन्तु परस्तर एक पूचरे का स्पर्ध महीं करते। बलका

प्रत्येक परमाणु प्रयने प्रयने धारितत्वादि तुमों का स्पर्ध करता है किन्तु प्रिन के परमाणु का स्पर्ध नहीं करता। एक परमाणु कुएरे परमाणु का स्पर्ध नहीं करता। एक परमाणु कुएरे परमाणु स्थाप कि स्वादे नहीं करता वहीं प्रत्यक्ष दिखा है। या साथे वो परिण्यन्त हो—स्व किट में सुस्त है। प्रत्येक सारमा धीर परमाणु प्रपनेमें स्थ-धालमे ही परिण्यमित होता है युविषये मोकने हुई इस्थ सर्वेत गुन्दर है। एक प्रथ्य दूतरे प्रथ्यका स्पर्ध नहीं करता। कर्म सन्त परमाणु परमु परमाणु परम

# श्रात्मा पर जड़ कर्म का प्रभाव नहीं है।

प्रश्न - कर्म का प्रभाव तो पडता है न ?

उत्तर - प्रभाव का श्रर्थ क्या ? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे प्रवेश होता है ? नहीं होता। एक-दूसरे में एक-दूसरे की छाया नही पडती। एक परमासु दूसरे परमासु मे जाता है ? रूपी परमासु श्ररूपी श्रात्मा का स्पर्श करता है ? नहीं, कर्म का प्रभाव श्रात्मा में मानना वह मूल मे भूल है। श्रज्ञानी को सच्ची वात सुनने मे भी प्रमाद शाता है। बालक श्रीर श्रज्ञानी सब कहते है कि कुम्हारके कारण घडा वनता है। पण्डित कहते है कि निमित्त ग्राये तो घडा वनता है श्रीर कुम्हार भी कहता है कि मैं श्राया इसलिये घडा बना, इम श्रपेक्षा से दोनो समान हैं। कुम्हार को घडे का कर्ता कहना वह नयाभास है। पचाध्यायी में वह बात लिखी है। कूम्हार घडे का कुछ नहीं करता। जब मिट्टी अपने क्षिणिक उपादान के कारण घट श्रादि रूप परिणमित हो, तब कुम्हार को निमित्त कहा जाता है। मिट्टी मे प्रदेशत्व गुण है, उसीके कारण उसकी श्राकार रूप श्रवस्था हो जाती है। उसीप्रकार श्रात्मा का श्राकार शरीर के कारण नही है। शरीर स्थूल बना इसलिय ग्रात्मा का ग्राकार स्थूल हो गया-ऐसा नहीं है। श्रात्मा भीर शरीर का श्राकार स्वतत्र है। शरीर दुबला होने पर भातमा के प्रदेश भी सकुचित हो जाते हैं वहाँ श्रातमा भ्रपने कारण स्वय सकुचित होता है। चालू देश भाषा में भी ऐसे सिद्धान्त समभे जा सकते हैं।

प्रश्न -ऐसा है तो अब सादी भाषा मे ग्रन्थ क्यो रचते हो ?

२६८ गोदमार्ग प्रकाशक की किरवें समाधान — कास दोय से जोवो की मान बुद्धि है। बीवों की

ऐसी धपनी योग्यता है उसमें कास को निमिश्त कहा जाता है।

पंचमकास है इससिये केवसज्ञान नहीं है—एसा नहीं है । बापने कारण केबसज्ञान नहीं होता सब कास को निमित्त कहा भारत है। मजानी समम्या नहीं है भीर काम को बोप वेता है। वह कहता है कि शानावरणीय कर्म के कारण ज्ञाम-हीन हो गया है किन्तु ऐसा नहीं है अब प्राप्त कारण ज्ञान को हीन बनाता है तब ज्ञानाबरएीय की निमित्त कहा जाता है। शानाबरशीय कम की पर्याय कभी जानका स्पर्श नहीं करतो । प्रत्मेक पदार्थ यपने में प्रतिसमय कार्य करता है। काल अभेतन है वह दूसरे की परिशामित महीं करता। यदि काम पर को परिकमित करता हो तो नियोद के बोब को सिद्ध वसाक्प कर देना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। निगोदिया धपने कारस निगोद दशारूप परिणमित होता है तब कास निमित्त है। सिब बिराज्यमान हैं उस क्षेत्र में निगाविया भी हैं उन प्रत्येक का परि गमम स्वतंत्र है। काम में क्या किया ? को बीब अपने कारण बैसी संबक्षा घारच करता है उसका सारीप काल पर बाता है। भाष

विश्वनात हु उठ तात न । तथाविया भी हु उत प्रत्यक्त कर गर का नम नमत नमत है। काम ने वस्त किया है जो को नम तर झाठा है। धान कस नीय मस्टइविवासे हैं जितना आत होगा छठमा तो होगा — ऐहे सिमाय हे मोझमार्थ प्रकाशक रूप मापा प्रत्य की एवना करते हैं। को न्याकरणांवि का घरमाय मही कर सकते उन्हें उरस शाक पहुमा नाहिये। जो मान छन्यों के सिमे क्याकरणांवि पहते हैं उन्हें पाणिबरम का प्रमास मही कर सकते उन्हें उरस शाक एवमा नमिये । जो मान छन्यों के सिमे क्याकरणांवि पहते हैं उन्हें पाणिबरम का मिमाय है। महाकरणांवि करते हिमें पढ़े तो उत्तर मामिय का नियो पढ़े तो उत्तरी सारमांविक स्थान है। क्याकरणां स्थान सिमें पढ़े तो उत्तरी सारमांविक स्थान है। क्याकरणां स्थान सिमें पढ़े तो उत्तरा मोझा—बहुत सम्याध करके को सारमा हित के सिमे

तत्वो का निर्णय करे उसीको घर्मात्मा पण्डित जानना । प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है, कोई किसीको उपकारी नहीं है—ऐसा समफता चाहिये । तत्वाथंसूत्र के एक सूत्र में ग्राता है कि पुद्गल ग्रात्मा का सुख-दु ख में उपकार करता है, उसका यह अर्थ है कि—ग्रात्मा ग्रपने में सुख—दु ख उत्पन्न करता है तव पुद्गल को निमित्त कहा जाता है । श्रीर कहा है कि—पुद्गल मरण में उपकार करता है । श्रात्मा की शरीर के साथ रहने की स्थिति पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है । श्रात्मा की स्थित स्वतत्र है, श्रायु कर्म स्वतत्र है ग्रीर शरीर की पर्याय स्वतत्र है । कोई किसी के श्राधीन नहीं है । श्रायु कर्म पूर्ण हुआ इसलिये शरीर छूट गया ? नहीं, सव स्वतत्र हैं ।

यहाँ कहते हैं कि — जो तत्त्वादि का निर्णय करता है उसीको घर्मात्मा पण्डित जानना। द्रव्य-गुरण-पर्याय सब स्वतत्र हैं — ऐसा समक्ता चाहिये। ऐसा निर्णय न करे तो मिण्यादृष्टि है।

× × ×

[ वीर स० २४७६, चैत्र शुक्ला १ सोमवार सा॰ १६-३-५३ ]

#### चारों अनुयोगों के अभ्यास का प्रयोजन

प्रतिमा की स्थापना म्रादि करता है उसे पुण्य होता है, —ऐसा निमित्त का कथन करके शास्त्र मे शुभ परिगाम का वर्णन किया है; किन्तु उससे घमं होता है ऐसा नहीं है। निर्दोष म्राहार करने से सवर-निर्जरा होती है भीर सदोप म्राहार से पाप लगता है, —ऐसा कोई कहे तो वह बात मिथ्या है। कोई ऐसा कहे कि — म्रनुकम्पा-

मोचनार्ग प्रकाशक की किएयें

२७०

कुद्धि से मनिरति को भाहार दे वह पापमान है--- यह बात भी निष्या है क्योंकि सनुकम्पा से प्राहार देने में तो पूण्य बन्स होता है—इसे भी वह नहीं समभूता और चरणानुयोग में ऐसे सूभ भाव का कथन किया हो उसे भर्म माने तो यह भी मिच्याहब्दि है उसे पण्य-पाप के स्वरूप की खबर नहीं है।

करणामुयोग में मार्गेशास्त्रान सादि का वर्णन किया है। वहाँ मेद से कथन होता है। उस मेद को समऋकर धमेद वृष्टि करना वह करणानुयोग का प्रयोजन है। एसे न समसे झौर मात्र भेद में बाटक बाये को बहु सिध्यावृष्टि है। ब्रम्यसबह की टीका में कहा है कि—हाथ पैर की किमा धारमा व्यवहार से भी तीनकास में नही कर सकता । ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान की पर्माय दकती है-वेसा महीं है। समयसार में कहा है कि चौवह ब्रसस्थानों का मेद से कवन किया है वह भी भारमा का स्वरूप नहीं है।

द्रव्यानुयोग का सम्यास करने सारमा एकान्त भुद्र ही है भीर पर्योग में विकार है ही नहीं —ऐसा माने तो वह प्रव्यानयोग के बचार्च धर्ष धौर प्रयोजन को नहीं समस्ता । प्रथम धारमाका यथार्च स्बद्भप समझा हो फिर पसे स्बद्भप में विशेष स्विरता हो तो ससे बारिव दशा कहा बाता है। पर्याय में को निमित्त-मैमित्तिक सबैध है ससका ज्ञान गोम्मटसार में कराया है और ब्रब्यानयोग सास्त्र में वर्णाय धादि के मेद का भाभव खोडकर भमेद स्वरूप का धवसम्बन करो-ऐसा कहा है। शास्त्र में ऐसा कथन आमे कि-जानागरणीय कर्म से भारमा का ज्ञान सकता है, तो वह निमित्त का स्थन है।

मोहनीयकर्म के कारण रागद्वेष होता है—ऐसा है ही नही। रागद्वेष में वह निमित्त मात्र है—ऐसा बतलाने के लिये वह कथन किया है। चारो श्रनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। जिन शास्त्रों में तीन लोक का निरूपण हो, उनका श्रभ्यास करता है, किन्तु उनके प्रयोजन पर विचार नहीं करता, मेदशान द्वारा स्वसन्मुख श्रमेद दृष्टि नहीं करता, शृद्धोपयोग नहीं करता, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। शास्त्रों का श्रभ्यास करें किन्तु उनके प्रयोजन का विचार न करें तो वह मिथ्यादृष्टि है।

सिद्धचक्र की पूजा करने से कुछ रोग दूर हो जाता है—ऐसा कथन शास्त्र मे निमित्त से ग्राता है, उसे कोई यथार्थ ही मान ले तो वह मिथ्यादृष्टि है, पुराणों मे पुण्य-पाप के फल का कथन है, उसमें जो पुण्य के फल को हितरूप अच्छा माने वह कथानुयोग का प्रयोजन नही समक्ता। श्रीर चरणानुयोग में पुण्य-पाप के परिणामका वर्णन किया है, उसमें पुण्य परिणाम से धर्म होता है—ऐसा माने तो वह चरणानुयोग के प्रयोजन को नही समक्ता। पुनश्च, करणानुयोग के प्रयोजन को नही समक्ता। पुनश्च, करणानुयोग के प्रयोजन को नही समक्ता। श्रात्महित के लिये श्राने अमेद स्वरूप का ग्रालम्बन करना चाहिये ऐसा ही तीनो अनु-योगो का प्रयोजन है,—उसे नही समक्ता इसलिये मोक्षमार्ग की प्राप्ति नही होती।

भव, तत्त्वज्ञान का कारण द्रव्यानुयोग के भध्यात्म शास्त्र हैं, उनका भ्रभ्यास नहीं करता, यदि श्रभ्यास करता है तो विपरीत करता है इससिये वह मिष्यादृष्टि रहता है कई सोग ऐसा कहते हैं कि—समयसार शास्त्र तो भुनियों के लिये हैं उच्च दशा होने पर पड़ने योग्य हैं—ऐसा कहकर हष्यानुयोग के सम्यास का नियेष करते हैं। पौर हष्यानुयोग का सभ्यास करके भी वो स्वानुभव का सदर्

पुरुषाय मही करता प्रयमा भीर पर का यमार्थ निभय मही करता भाभवादि को यथावत् नहीं जामता वह मिण्यादृष्टि है। यहाँ

२७२

सोक्यार्ग प्रकाशक की किरजें

सम्पन्धान के हेतु अज्ञानी की कैसी अययार्थ प्रकृति होती है उसका कथन है। उसमें ऐसा कहते हैं कि कशाचित कभी साहनपाठी मज्ञानी सुब से ऐसा भी कथन करे कि — पूर्वकाल में जिसते ज्ञानी के पास सत् या अवस्था किया है केसे भीरम बीक को सम्पन्धता हो जामे। सम्पन्धता साहन पढ़कर भी यवार्थ निर्मय सहित करता उसका साम वर्षन है कि सुन्य स्वर्णन है कि सुन्य स्वर्णन है कि सुन्य स्वर्णन है कि सुन्य स्वर्णन हो। सियमसार सामा १३ में कहा है कि सुन्य स्वर्णन मान

करने में प्रथम निमित्त यथार्थ झानी का ही उपदेश होता है।

सीमद में भी कहा है कि —

"बुधी चहत को प्यास को है इसन की रीत

पाने नहिं गुरुमम किना एही बनादि स्पितः।

× × × × × (बीर तं २४७६ पैत मुक्ता २ तंत्रतरार ता १७-३-३३)

[बीर वं २४७१ चैत्र पुल्ला २ वेदलवार ता १७-१-४९] देशनास्त्रिय में सम्परहानी ही निमित्त होत हैं

द्रातालाच्य म सम्परमाना हो। नामच हात ह सन्नाने मिच्यावृष्टि सात तत्त्वों का यसार्थ ज्ञान म करे सौर इस्यं जनी है ऐसा माने तो नह चेनी नही है मिच्यावृष्टि सचेनी है। ऐसा जोच सात्त्वाम्यास करके मूस से क्वाचित ऐसा भी उपरेस फरता है कि जिसका उपदेश-दूसरे जीव को सम्यग्दृष्टि होने में परपर निमित्त हो जाते हैं। उसे स्वय तो सम्यग्ज्ञान नही है, किन्तु किसी समय शास्त्र की ऐसी वात भी करता है कि जिसे सुनकर दूसरे जीव सम्यग्हिष्ट हो जाते हैं। वहाँ ऐसा सिद्धान्त सिद्ध नहीं करना है कि मिथ्याहिष्टि के निमित्त से सम्यग्दर्शन होता है, किन्तु पह सिद्ध करना है कि मिथ्यादृष्टि शास्त्रो का खूव श्रभ्यास करता है तथापि उसे सम्यग्ज्ञान नही है। ग्रज्ञानी के निमित्त से कभी कोई जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। देशनालव्यिमे साक्षात् ज्ञानी ही निमित्त होते हैं। जिसे पहले देशनालव्धि प्राप्त हुई हो वह जीव विचार करता है कि यह उपदेशक मिथ्याहिष्ट है, इसे तत्त्वो का सच्चा भाव भासित नही हुआ है।--ऐसा विचार कर स्वय सम्यग्द्दि हो जाता है। जिसने पहले कभी निश्चय सम्यग्ज्ञानी के पास श्रवरा न किया हो, देशनालव्धि प्राप्त न हुई हो, वह जीव मिथ्या-हिष्ट का उपदेश सुनकर कदापि सम्यग्हिष्ट नही हो सकता।

नियमसार गाथा ५३ की सम्कृत टीका मे कहा है कि सम्याज्ञान की प्राप्ति मे सम्याज्ञानी ही निमित्त होते हैं। श्रनादि जैनदर्शन में ऐसी मर्यादा है कि सम्याज्ञानी के निमित्त बिना तीन काल में सम्याद्यांन नहीं हो सकता। जैसे—जब चिदानन्दके श्रनुभव से छट्टा— सातवों गुएस्थान प्राप्त होता है तब बाह्य मे सहज ही शरीरकी नगन्दिशा हो जाती है, द्रव्यलिंग (—नग्नदशा) के श्राधीन भावलिंग (—मुनिदशा) नहीं है, किन्तु ऐसा सहज निमित्त-नैमित्तिक सम्याद्यांन होता है, उसीप्रकार सम्याद्यांन प्राप्त करनेवाले जीव को सम्याद्यांनी ही निमित्ता होते हैं, किन्तु सम्यादर्शन निमित्ताधीन है— ऐसा नहीं है।

२७४ मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

द्रम्पालिंग हो भीर मार्वालय न हो—ऐसा होता है किन्तु भाव लिंग हो यहाँ द्रम्पालिंग न हो—ऐसा हो सक्या है किंदु लिंग प्राप्त हुई हो भीर सम्पवर्धन न हो—ऐसा हो सक्या है किंदु लिंग सम्पवर्धन हो उसे पहले वेद्यनालिंध्यमें निर्मित्त को सम्पन्नानी हो होते हैं—ऐसा निमित्त-नीमित्तक सम्य होता है। बसे गमन क्य कियामें निमित्तकप धर्मीरतकाम ही होते हैं सम्प्रकार देखनालिंध्य में प्रथम निमित्त के प्रमास्त्रकाम ही होते हैं सम्प्रकार देखनालिंध्य में प्रथम निमित्त के सम्पन्नानी हो है विससे पहले देशनालिंध्य में प्रथम निमित्त के सम्यक्षानी हो है विससे पहले देशनालिंध्य मार्थ है भीर फिर चिरकालके वाव स्वयं ही विभार करके सम्यव्यवर्ग प्राप्त के स्व निर्माण सम्यव्यवर्गन कहते हैं। प्रधियामों नित्ता किसी भी सम्यव्यक्ति वहने नित्तक्ष सम्यव्यक्तानी न

यहाँ तो कहते हैं कि—निस्माहिट ऐसा जपवेध वेता है कि
जसके निमित्त से दूधरे बीन धन्यन्तिट हो बाते हैं। यहाँ यह बात
धिव करते हैं कि—मिस्माहिट ने शाबान्यास करके हतनी बारएग की होती है कि—पूचरे बीनने स्वयं पूर्वकालमें सम्मन्तानी के निकट सुना हो वो उदे याद करके (पूजको वेदमालिक्वाला वह बीन) सम्मन्दिट हो बाता है जब वह मिलत है।—किनी नहीं साक्ष्मी सारणा उनके होती है। तथापि वह निस्माहिट स्हृता है। मिस्म हिट के निमित्त से भी सम्मन्दर्गन होता है —ऐसा गहीं कहते।

धनंतवार धारतपाठी हुमा धनतवार भगवानके समवस्य में समा धनतवार बम्मांनग मी बारण किया किन्तु स्वयं कीन है श्रीर पर कीन है, उसका यथार्थ ज्ञान करके पराघीन दृष्टि नहीं छोडी। निश्चय श्रात्मस्वभावको नहीं जाना इसलिये व्यवहार भी सच्चानहीं कहलाता। कार्यकी प्राप्ति नहीं हुई, तो कारणकी भी सची प्राप्ति हुई नहीं कहलाती। कार्य हो तो कारण कहलाता है। प्रत्येक पदार्थका स्वतत्र परिण्मन हो रहा है। श्रात्मामे दर्शन नामका गुण है, उसमे से सम्यग्दर्शन रूपी पर्याय प्रगट होती है, किन्तु निमित्त के कारण सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होता। श्रात्माके श्रद्धान गुणकी विपरीत पर्याय मिथ्यात्व है, सीघी पर्याय सम्यक्तव है।

ग्रात्मा स्वय पुरुपार्थसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति करता है तब पाँचो समवाय होते हैं। पुरुपार्थ, स्वभाव, काल, नियत ग्रोर कर्मका ग्रभाव यह पाँचो समवाय एक समयमे होते हैं। जैसे—कोई बालक स्त्रीका स्वांग घारण करके ऐसे गीत गाये कि जिसे सुनकर ग्रन्य स्त्री-पुरुष कामरूप हो जायें, किन्तु बालक तो जैसा सीखा वैसा करता है, उसका भाव उसे भासित नहीं होता, इसलिये वह स्वय कामासक्त नहीं होता। स्त्रीका वेश घारण करता है किंतु ग्रतरमें कुछ नहीं होता। उसीप्रकार ग्रज्ञानी जैसा सीखा वैसा बोलता है, किन्तु उसे स्वय मर्ग भासित नहीं होता। यदि स्वयको उसका श्रद्धान हुग्रा होता तो ग्रन्य तत्त्वका ग्रश ग्रन्य तत्त्वमें नहीं मिलाता, किन्तु उसे उसका कोई ठिकाना नहीं है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—ग्रज्ञानीके ज्ञान तो इतना होता है, किन्तु जिसप्रकार अभव्यसेनको श्रद्धान रहित ज्ञान था वैसा होता है ? २०६ भोषमार्ग प्रकाशक की किरमें उत्तर—बह तो पापी या, उसे हिंसांत्रि प्रकृतिका अंग नहीं या।

उत्तर—बहु तो पापाया, उठ हिशाद प्रदुष्टका अस नहा था। किन्तु किसी मिम्पादृष्टिके शुक्तकेत्या होती है भीर उससे से बेयक सी जाता है किन्तु उसे सत्त्रसदान सच्या नहीं हुमा है। मारमाका सपार्य मावमासन नहीं करता दससिये वह मिम्पादृष्टि रहता है।

× × ×

[बीर सं २४७६ वैत्र मुक्ता क दुववार ता १८-६-४३] भारमामें इच्छा हुई इससिये पैसा भाता है—येसा मामा वाये

तो साधव तरब भीर सजीव तरब एक हो जाते हैं यो तरब मिल नहीं रहते । कमका वदय भागा वह सजीव तरब है उसके कारज विकार का होना मानें तो दो तरब मिलन नहीं रहते । सम्मप्रस्य एक तरबका संघ दुधरे तरबके संघ में नहीं मिलाता । यह वात वही शांतिपूर्वक सुनने चेती है । प्रवजनसारमें भी कुम्कुन्वाचार्य देव में कहा है कि—जिसे सागमजान ऐसा हुधा है कि जिसके हारा सर्व प्रवामीको हस्तामसक्वत् जानता ह तथा ऐसा भी जानता है कि इतका जातकेशामा में है किन्तु में जातस्वक्य हैं —ऐसा स्थाने के परहम्यसे मिल्म मान चेतन्य सम्म सन्नाव करता प्रस्तिय सारमजानसूच्य मागमजान भी कायकारी मही है।—इस प्रकार सम्माजनके हेतु जैन शास्त्रोंका सम्मास करता ह तथांपि सस्य सम्माजनके हेतु जैन शास्त्रोंका सम्मास करता ह तथांपि सस्य सम्माजनके हेतु जैन शास्त्रोंका सम्मास करता ह

मनन्तवार ऐसा मायमहान हुमा कि बाह्यमें कोई भूम विकार न दे। यस तो मायमझानका भी ठिकाना मही है। को सायमहे विक्य प्रकपणा करता है वह तो मिथ्याइडि है ही किन्दु यहाँ तो सातवाँ अध्याय

स्रागमज्ञान किया, पचमहाव्रत भनन्तवार पाले, तथापि रागसे रहित ग्रात्मा चैतन्यमूर्ति ज्ञाता है उसका अनुभव नही करता, इसलिये वह मिथ्याद्दाव्ट रहा है। ग्रव्टसहस्री, प्रमेयकमलमार्तव्ड ग्रादि ग्रन्थो का श्रभ्यास करे, किन्तु यह न समभे कि उन शास्त्रोका तात्पर्य क्या कहना, तो वह मिथ्याद्दाव्ट है।—इसप्रकार जो शास्त्राभ्यास करता है वह मिथ्याद्दाव्ट है। भव मिथ्याचारित्रकी वात करते हैं।

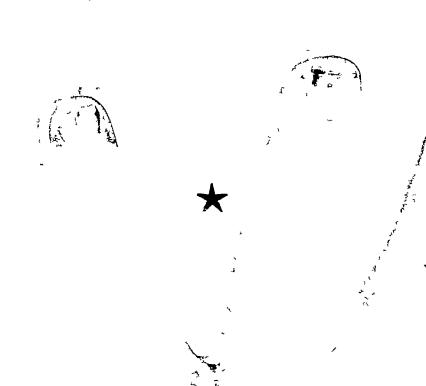

# सम्यक्चारित्र के हेतु होनेवाली प्रवृत्ति

#### में श्रयथार्थता भ्यवहारामानी जीवको सम्यन्तारिषके हेलु केसी प्रदृत्ति है वह

सम केहते हैं। धूनके हामका पानी पीता है या नहीं ? खूट साहार मेता है या नहीं ?—हसमकार नाहा किया पर ही जिसकी दृष्टि है किन्तु सपने परिमास सुमारते—दिगाइने का जिमार नहीं है नह मिच्याकानी—मिम्पाकारिजी है। यदि परिखासोंका भी जिमार हो को असे सपने परिखास होते देसे उन्हों पर वृष्टि रहती है किन्तु वन परिखासोंकी परम्मरा विभारते हुए समिन्नायमें को वासना है उसका विभार नहीं करता और कस तो समिन्नायमें को वासना है उसीका निमता है।

क्यायमण्यताचे वर्ग होता है—्येसी बाचना मिच्यावृष्टिको नहीं छूटती। क्याय मण्यता रही हर्गिनये गुढ बाहार घाया और गुढ बाहार बाया इस्मिये मेरा मन गुढ रहा-्येसी वासना उस नहीं कूटती। बिसमकार कस्त्रीकी गुगंबमें रहने से नहीं के पूध-पूछ में यम नग नाती है उसमिकार बाहा क्रियासे परिचाम मुक्तर होंगी के मवस्त्राय होती है हर्गिनये वर्ग होता है—्येसी बासना प्रज्ञानी के नहीं छूटती। प्रञ्जम परिणाम हुए इस्मिये घड़्ड बाहार मिना सीर गुढ पाहार निवे इसमिये परिचाम गुपर गये-्येस नहीं है। [ वीर स॰ २४७६-चैत्र शुक्ला ५ गुरुवार, ता० १६-३-५३ ]

यहाँ, व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि की सम्यक्चारित्रके हेतु कैसी प्रवृत्ति होती है उसका वर्णन चलता है। कोई भी श्रात्मा पर जीवकी दया नही पाल सकता, क्यों कि परजीवकी पर्याय परसे होती है। निश्चय या व्यवहारसे किसी भी प्रकार श्रात्मा पर की दयाका पालन नहीं कर सकता। श्रात्मामें दयाके परिणाम होते हैं परन्तु उसके कारण परजीव नहीं बचता'। दयाके शुभपरिणाम हुए वह पुण्य है घमं नहीं है, तथापि श्रज्ञानों की दृष्टि बाह्यक्रिया पर है।

वाह्यक्रिया सुधरने से मेरे परिशाम सुधरते हैं श्रीर मदकषाय के परिणामों से धर्म होता है — ऐसे श्रिभिप्रायकी गध बैठ जाने का नाम मिध्यावासना है। ऐसी वासना रखकर वाह्यमें पचमहाव्रतका पालन तथा दया-दानादि की चाहे जितनी क्रिया करे, श्रीर मद कषाय करे, तथापि उसे धर्म नहीं होता। मैं तो ज्ञायक हूँ — ऐसी श्रतहं िट करे तो धर्म हो।

सिद्धचक्र विधान किया इसलिए परिणाम सुघरे—ऐसा मिध्यादृष्टि मानता है। देव—गुरु—शास्त्रकी मान्यतासे निश्चय सम्य-ग्दर्शन होता है वह मिध्यावासना है। श्रनादिकालसे जीवने क्रिया-काण्ड मे धर्म माना है। वाह्यमे शुद्ध क्रिया करू तो सम्यग्दर्शन प्रगट हो जायेगा—ऐसी जो मान्यता है वह मिध्यावासना है।

कुम्हार के विना घडा नहीं होता—यह वात मिथ्या है, वह तो निमित्तका कथन है। उसीप्रकार देव-गुरु-शास्त्र की मान्यता के विना सम्यग्दर्शन नहीं होता,—ऐसी मान्यताकी गहराई में भी व्यव-

मोचनार्ग प्रशासक की किरवें

**₹**⊆e

हारको वासता है यह पराव्यकी दिन है—मिष्पास्त है। प्रारमा में यथा-सानदिका राग होता है उसका निरुष्यके प्रारमा जाता है प्रयक्षा स्व को निरुष्य नहीं जात अकते ऐसा की मानता है वह निष्पादि है। वास्तवमें प्रारमा निरुष्यस प्रपत्ती ज्ञान पर्योकका ज्ञाता है। रागादि पर ज्ञा से हैं। उन्हें प्रारमा व्यवहारसे ज्ञानता है— निरुपयसे नहीं। राग करू तो पर्म होता है व्यवहार स्तनत्रव हो को निरुपय स्तन्य होता है—ऐसी मान्यता मिष्पादृष्ट को है।

धव कोई जोव तो कुसकमधे धववा देशा देशी या कीय मान माया सामादिशे धावरएका पासन करते हैं उनके तो वर्ष दुद्धि ही नहीं है। जो जोव चमफे विना कहे कि—हमें प्रतिन पो सेना ही पढ़ेगी प्रतिमाके बिना प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसा मानमेवामें के बमंदुद्धि ही नहीं है उतके धंतर्रवमावका उदाम नहीं है।

रवासी होकर पैचा मांगे मोजन के सिवे याजना करे हो उछे जमें कुळि ही नहीं है। बारमा निवृत्तस्वरूप हो है — ऐसी विसे जबत प्रहिं है भीर बाह्म निवृत्त होकर बारमामें शान्तिका होना मानता है वह कदाजित मंदकपायी हो तथापि उसे सम्मयदान नहीं होता। निमित्त साथे हो बारमा की परिचात सुपरे— ऐसी मान्यदा जिसके संतर में वड़ी है वह मिम्मावृद्धि है उसे सम्मय्वारित नहीं होता।

कोई बीव तो ऐसा मानते हैं कि बातने धीर मानने से क्या है कुछ करेगे तो फल प्राप्त होगा । प्रद्वानी ऐसा मानते हैं कि प्रकेस ज्ञात-मञ्जातसे कुछ साम नहीं है कोई क्रिया करें तो साम होगा --- ऐसा मानकर वे व्रतादि पुण्याश्रवकी कियामें ही उद्यमी रहते हैं; किन्तु तत्वज्ञानका उद्यम नहीं करते। जैसे हलुवा वनाना हो तो पहले घी में श्राटा सेककर फिर शक्करका पानी डालकर वनाना चाहिये उसके बदले पहले शक्कर के पानी में श्राटा सेकने लगे तो हलुवा नहीं बनेगा। उसीप्रकार श्रज्ञानी जीव पहले बाह्य कियामे—शुद्ध श्राहारादि की किया करने में उद्यमी रहते हैं, जानने श्रीर मानने से कोई लाभ नहीं होता—ऐसा मानते हैं, श्रीर कहते हैं कि जानने के पश्चात् भी किया तो करना ही पडती हैं? तो वह मान्यता मूढ जीवकी है, उसे खबर नहीं है कि सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र ही मोक्षमार्ग है। सम्यग्दर्शनमें निविकल्प श्रानन्दका श्रनुभव होता है, फिर श्रन्तर्लीनता करे वह चारित्र है। सम्यग्ज्ञानके बिना सम्यग्चारित्र नहीं होता।

करनी वध्या नही है। मजदूरको मजदूरीका फल मिलता है,— ऐसा मानकर जो किया करता है, उसे उस किया का फल चारगित मे भटकना मिलता है। श्रीर वह कहता है कि बहुत ज्ञान हो गया हो तो चारित्र धाना चाहिये, किन्तु चक्रवर्ती धादि सम्यग्दृष्टि हजारो वर्ष तक ससारमे रहते हैं इस बातकी उसे खबर नही है, इसलिये वह मन्दक्षायरूप वृतादिका उद्यमी रहता है, किन्तु धात्मा को समभने का पुरुषार्थं नहीं करता।

जो बहुत जानते हैं वे बडे लीसड होते हैं इसलिये बहुत नहीं जानना चाहिये—ऐसा वे मानते हैं, किन्तु प्रयोजनभूत सूक्ष्म बातको धन्छी तरह जानना चाहिये। भगवान तो दया-दानादि के ग्रुभ

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरमें

परिएगमों को मो स्पूल कहते हैं। श्री समयसार गाया १४४ में कहते हैं कि—सरवन्त स्पूल ऐसे शुभ परिणामों में धकानी की शिव होती है। धरीरादिक की किया तो स्पूल है ही, उसकी सो यहाँ यात ही नहीं है किन्तु धारमामें गुमपरिचान घाते हैं उनहें श्री धमृतकाशायाय मैं भरवन्त स्पूल कहा है क्योंकि वे सम्यक्त कारण है। यहाँ स्पत

ा अध्यय प्रस्ता नहा व प्रधान य सम्यन कारण है। नहीं नहीं है कि-विन सुस परिणामों को सगवान सरवन्त स्पूत कहते हैं, उनमें सज्ञानी सन्त रहता है। प्रारमामें सम्यन्तर्यनादि निमस पर्याय होती है वह सुक्त है तथा घारमाका मिकासी शुद्ध स्वभाव परस सूदम है। ज्ञानी के सुमयरिकामों को व्यवहार कहा है सज्ञानी के स्थवहार नहीं होता।

खातों तस्य भिग्न-भिग्न हैं उन्हें भिग्न-भिग्न म माने प्रथम एक तस्य भी कम माने था स्था प्रकार माने तो उदे शात तस्यों की स्थाने श्वद्य नीही है। खातों तस्य स्वतन हैं — ऐसा प्रधार्मकान विसे हुमा है उस भीषको कथाचित कुछ भी तताबिक न हों तथायि वह समयत सम्याद्धित मान प्राप्त करता है। इसिसये प्रथम तस्यात्मक का वचाय करना चाहिये। धारमा जायकपूर्ति है उसके पाभयते ही रागादि छुटते हैं—ऐसा माने भीर को होगा हो वह होता है—ऐसा माने तो पर बस्थके कहा स्वभाग सुटे बिमा न रहे। कोई ऐसा कहे कि हुम हैं तो पुर्ने कात होता है तो वह बात मिन्या है।

प्रत्येक ब्रस्मकी को पर्याय होना है वह होगी ही उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता —ऐसा माने तो सक्वा पृथ्वित है। स्वर्धकरी देखा है इसक्ति ब्रस्य की पुर्याय होती है—ऐसा नहीं है किन्तु कीरी पर्याय थी, है भीर होगी वैसी ही सर्वज्ञ एकसाथ प्रत्येक समयमें जानते हैं—ऐसा न जाने, तत्त्वज्ञान का उपाय न करे श्रीर किया-काण्डमे लगा रहे तो वह मिथ्याचारित्र है।

× × ×

[ नीर स॰ २४७६ चैत्र शुक्ला ६ शुक्रवार, ता॰ २०-३-५३ ]
सम्यग्दर्शनरूपी भूमि के विना व्रतरूपी वृत्त नहीं होता ।
श्री योगेन्द्रदेव कृत श्रावकाचारमे भी कहा है कि —
दंसणभूमिह वोहिरा, जिय वयरुक्ख ण होति ।

श्रर्थः—हे जीव । इस सम्यग्दर्शन-भूमि के विना व्रतरूपी नृक्ष नहीं होता।

भावार्थ — जिन जीवो को तत्त्वज्ञान नही है वे यथार्थ श्राचरण नहीं श्राचरते। यही यहाँ विशेष दर्शाते हैं।

श्रात्मा पर पदार्थों का कर्ता—हर्ता नहीं है, किन्तु पर की किया होती है उसमें निमित्त तो है न ?—ऐसा निमित्त हिंदवाले मिश्या-दृष्टि कहते हैं। बनारसीदासजी कहते हैं कि—"सर्व वस्तुएँ श्रसहाई हैं।" इसलिये निमित्त श्राने से वस्तु परिणमित हुई—ऐसा है ही नहीं। श्रज्ञानी मानता है कि कषाय की मन्दता से सम्यग्दर्शन की पर्याय प्रगट होती है। श्री योगीन्द्रदेव कहते हैं कि पुण्य भी पाप है। पाप को तो सब पाप कहते हैं, किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव पुण्य परिणामों को भी पाप कहते हैं। श्रात्मा गुद्ध चिदानन्द स्वरूप है, उसमें जितने श्रक्ष में राग की उत्पत्ति होती है उसे भगवान हिसा कहते हैं, इसलिये वह पाप है। दया के जो गुभपरिखाम होते हैं उन्हें

मोक्सार्ग प्रकाशक की किएँ भ्यवहार से भहिंसा कहा जाता है। कपाय मन्दताके परिणामों को

228

सम्यादृष्टि विष मानते हैं शुभ परिणाम निरुषय से हिंसा कह साते हैं ? सदाचार=सत्+धाचार धर्यास् मगवान धारमा सत् है उसका

भान करके प्रस्तर में पाचरता करना सो सवापार है। बाह्यकिया सवाचार नहीं है। एक भैंगुसी को मोहना भी बारमाके हाथकी बार महीं है। रेंगसी चसती है बौक फिरती है वह खड़की किया है मारमा उसका कर्ता नहीं है। शब्द होते हैं वे भाषा वर्गणामें से होते हैं। घारमा के विकस्परे भाषा होती है ऐसा तो नहीं है किन्तु मीठ

हिसते हैं इससिये भाषा होती है-ऐसा भी नहीं है क्योंकि सब्द भाषा वर्गणामें से होते हैं चौर घोंठ बादि बाहारवर्गणामें से होते है। प्रत्येक बयणा भिन्न-भिन्न है। माहार वर्गणा के कारण भाषा नहीं है, घोंठों के हिसने से भाषा नहीं हुई। कास इब्य का सक्षण वर्तना हेत् है भीर प्रत्येक इब्य का स्वकास वह उसकी वर्तमा है। प्रत्येक

इब्य में वर्तना है उसमें काल निमित्तमात्र है। वे प्रति समय अपमे स्वकास से परिसामित हो रहे हैं। बिस समय इब्य की पर्याय अपने कारण से होती है उस समय वसरा पदार्च मिनिक्सान है। पुतरम इच्छा हुई इससिये घारमा यहाँ माया है-ऐसा भी महीं है क्योंकि इच्छा चारित्र गुणकी पर्याय है भीर भारमाका क्षेत्री

तर होना बह क्रियावती यक्तिके कारण है। भगवान कहते हैं कि तेरी गुद्धता तो बड़ी है किन्तु तैरी सगुद्धता भी महान है। किसी तीर्यंकरकी शक्ति भी छसे महीं बदल सकती। श्रीवकी इच्छा हो किन्तु सरीरमें पक्षवात हो हो सरीर नहीं चनता इसिनये ऐसा निर्णय करना चाहिये कि इच्छाके कारण मारमाका क्षेत्रांतर गहीं होता । सर्वं गुण ग्रसहाई हैं । सदुपदेशके मिलनेसे ग्रच्छे परिणाम हो जाते हैं ग्रीर ग्रसत् उपदेश के कारण बुरे परिणाम होते हैं — ऐसा नहीं है । किसीके परिणाम उपदेश के कारण नहीं वदलते, इसलिये ऐसी मान्यता भ्रम है कि निश्चयका उपदेश मिलनेसे कोई व्यवहार — ग्रमभाव भी नहीं करेगा ।

व्रह्म विलास मे कहा है कि ---

''जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे, अणहोनी कबहूँ न होसी, काहे होत अर्थारा रे।''

श्री समयसार के सर्व विशुद्ध ग्रधिकार मे कहा है कि—"शास्त्र किंचित्मात्र भी नही जानता।" ग्रीर श्रात्मा मे किंचित्मात्र भी ग्रज्ञान रहे ऐसा नही है। ग्रात्माका स्वभाव तो सर्वज्ञ श्रर्थात् सबको जानने का है। शास्त्र मे कथन तो ग्रनेक प्रकारके ग्राते हैं किन्तु उनका ग्राशय समभता चाहिये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

[ वीर स॰ २४७६ चैत्र शुक्ला ७ शनिवार, ता॰ २१-३-५३ ] श्राज प्रातःकाल सोनगढमे मानस्तम्भ जिन विम्ब पर्चकल्याणक उत्सवमे जन्म कल्याणक होने से प्रवचन बन्द था।

× × ×

[ बीर स॰ २४७६ चैत्र शुक्ला ११ ग्रुरुवार, ता॰ २६-३-५३ तत्त्वज्ञान के बिना सर्व आचरण मिध्या है

इस सातवें श्रधिकार में, जिन्हे व्यवहार श्रद्धा-ज्ञा का श्रभ्यास किया हो ऐसे जीव भी मिथ्यादृष्टि होते कही है। जिन्हें तत्वज्ञात नहीं है उनके समार्थ साचरए। नहीं है—
ऐसा कहते हैं। यवार्थ प्राचरण न हो और माने कि हमारे वारित्र
है, तप है तो लखके मिम्मारव रहता है। वेको यहाँ वहाँ है कि
ठरवज्ञान प्रभांत् भावका मासन होना वाहिये। मान सास्त्रकामकी
बात नहीं है। सास्त्र का कान होने पर भी तत्वज्ञानपूर्वक मावके
भासन सिना जैनमें होने पर भी वह मिम्पाहिह है।

सम्यावृद्धि को प्रतिका करता है वह तरकतानपूर्वक करता है
सिच्यावृद्धिको मीति स्वतावस करके प्रतिका मही लेता । जिसके स्व
क्यावरणका करण-शांतिका करण प्रगट हुमा होता है वह प्रध्म-शेतरकास-माव वेककर प्रतिका करता है। काम कैसा है ? हुट विता/
साक्षेप विमा परके योग वेखे विमा सपने परिणाम देखकर यदि
सोम्यता दिकाई वे से तबबुसार सम्यावृद्धि प्रतिका सीर प्रश्माव्याव
करता है।

कृष्त बीव प्रतिका सेकर बैठ बाते हैं, किन्तु धन्तर में तरबजात तो है नहीं इसिसे धन्तरमें क्यामकी बासना उनके मही मिटती। स्वाजाविकक्सरे बाता इच्छा रहते से रागका धमाब होने पर वितनी सीति प्रयत् हो वह प्रत्याक्षात भीर प्रतिका है। बड़ी प्रतिका से भेता है किन्तु धन्तरमें के क्यायकी बासना नहीं छुटती। हमने प्रतिका सी किर मी हमारा सम्मान नहीं करते हमें धक्सी तरह साहार वक नहीं देते — इसमकार जिसके क्यायकी वासना नहीं छटती यह सम्माइटिड है। उसका सारा धावरण निष्या है। सीमब् राजवादनी ने कहा है कि--- ''लह्युं स्वरूप न वृत्तिनुं, ग्रह्युं व्रत श्रिभमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने, लेवा लौकिक मान।''

भ्रन्तर तत्त्वज्ञान नहीं हुम्रा है भीर प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाता है, वह परमार्थ को प्राप्त नही करता। लोगो द्वारा कैसे सन्मान प्राप्त किया जाये-ऐसी कषायकी वासना उसके होती है। एक ही सिद्धा-न्त है कि--"तत्त्वज्ञानके विना यथार्थ श्राचरण नहीं होता।" इस-लिये तत्त्वज्ञान के बिना ग्रन्तरमे कषाय हुए विना नही रहती। प्रतिमा घारण करले धौर फिर श्रावको से सन्मान तथा ग्राहार-जल म्रादि की मांग करे, घमण्ड करे, वह कषायवासनावाला मिथ्याद्ष्टि है। उसके व्रतादि यथार्थ नहीं होते। वह जीव ली हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये श्राकुल-व्याकुल होता है। कोई-कोई तो बहुतसे उपवास प्रारम्भ करने के पश्चात् पीहा से दुखी होनेवाले रोगी की मौति समय व्यतीत करते हैं, किन्तु धर्मसाधन नही करते । तब फिर पहले से ही उतनी प्रतिज्ञा क्यो न ली जाये जिसे पालन किया जा सके ? परिषह सहन न हो सके, प्यास लगी हो, फिर छाछ और पानी के पोते गले पर रखता है, घी न खाने की प्रतिज्ञा ले लेता है भीर उसके बदले दूसरी स्निग्ध वस्तुम्रो का उपयोग करता है-ऐसी प्रतिज्ञा यथार्थ नही है।

एक पदार्थ छोडकर दूसरे का श्रित लोलुपभाव करता है वह तो तीक्ष कषायी है, श्रथवा तो प्रतिज्ञाका दुख सहन न हो तब परि-णाम लगाने के लिये वह श्रन्य उपाय करता है, जैसे कि—उपवास करके फिर ताश, शतरज खेलने बैठ जाता है, कोई सो जाता है,— इसप्रकार किसी भी तरह समय न्यतीत करता है। ऐसा ही सन्य प्रतिज्ञार्थों में समस्त्रा चाहिये। यह कहीं यथार्थ भाचरण नहीं है स्थभावदृष्टि करके प्रारंभामें भीत होता वह समाच प्राचरण है।

धवना, कोई पापी ऐसे भी हैं कि पहसे तो प्रतिक्षा कर सेते हैं, किन्तु अब उससे पुत्त होता है तब स्रोड़ देते हैं। प्रतिक्षा सेना— स्रोड़ देना उनके मन खेल मान है किन्तु यह तो महान पाप है। इससे तो प्रतिक्षा ने सेना ही सच्छा है। पहसे विचार किये बात हो। प्रतिक्षा से से स्पीर फिर सोड़ दे उसे प्रतिक्षा नहीं कहा वा सकता। प्राण बाने पर भी प्रतिक्षा नहीं सोडना वाहिये। चाहै

जिसे बीका वे बेठे हैं भीर वे छोड़ बेठे हैं—यह तो लेलमात प्रतिका है।—ऐसी प्रतिका सेमेबासा मिष्पादृष्टि है। प्रती सम्मेलनमें त्यामी इकट्टे हों भीर वहां बस्टबाबीमें प्रतिमा बारणा करके शुक्क बन जाते हैं फिर धन्तिम प्रवस्था में ( मुस्डुके

यती सम्मेलनमें स्वामी इक्ट्रे हों और वहाँ करदवाजीमें प्रतिमा बारण करके लुक्कर कर जाते हैं फिर घरिनम प्रवस्ता में ( मुख्के समय ) रुँगोटी छोड़कर घाषरण पूर्ण किया मानते हैं। प्रतिका भंगके महाग पापकी तो सम्हें क्वर नहीं है। यह बात घलानियों के प्रस्तरमें नहीं बमती। सम्हें प्रतिका मंगका बर ही नहीं है। सम्हें प्रमावनमें महान पापी कहा है। कोई लायिक सम्याद्धि होता है तथापि उसके यद नहीं होते क्योंक सम्याद्धिनके परवात तुरस्त स्वको जारिक या वाये—देसा नियम नहीं है। सम्याद्धिन सकी परिलामों को देखना है।

#### ज्ञान प्रत्यास्थान है।

भगवान धारमा स्वरूप में स्थिर होता है तब रामका नाथ होता है: स्पवहारये कहा बाता है कि रामको बीत सिया। इसकिये 'बैन' = द्रव्यकर्म-भावकर्म को जीतना वह व्यवहार कथन है। समयसार गाथा ३४-३५ में कहा है कि रागका त्याग-यह भी नाममात्र है। त्याग प्रत्याख्यान नहीं है किन्तु ज्ञान प्रत्याख्यान है-ऐसा कहते हैं। यह तत्त्ववृष्टिसे जैनकी व्याख्या की है। श्रात्मा राग को जीतता है—ऐसा कहना भी नाम मात्र है, क्योंकि श्रात्मा ज्ञान में लीन होने पर राग छूट जाता है, इसलिये ज्ञान वह प्रत्याख्यान है। ससार श्रात्माकी पर्याय में होता है। उस ससारका नाज श्रात्मा करता है वह नाममात्र है। शरीर, वस्त्रादि पर वस्तुश्रों को तो श्रात्मा नहीं छोडता, किंतु ससार पर्याय को भी वह नहीं छोडता, क्योंकि ससार पर्याय का त्रिकाली स्वभावमें कभी भी ग्रहण नहीं हुआ है जो उसे छोडे। पर्याय दृष्टि से एक समय का ससार श्रात्यतादात्म्य सम्बन्ध से है, किन्तु प्रव्यवृष्टि से ग्रान्त्यतादात्म्य सम्बन्ध सहीं, क्योंकि विकार का प्रवेश स्वभाव में तीनकाल में भी नहीं हुआ है।

पहले निश्चित किया कि ससार मेरी पर्याय मे मेरा कार्य है, कमं के कारण ससार नहीं है। फिर, वह ससार मेरे स्वभाव मे नहीं है, श्राम्माने द्रव्यदृष्टि से ससार का ग्रहण किया ही नहीं है, तो उसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रात्मा की लीनता होने पर ससार छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पडता। ससार में शुभाशुभ भाव होते हैं। उसमें जो श्रव्नत के भाव हैं वे श्रश्भ हैं। जब वे श्रश्भ भाव नहीं होते तब व्रत के शुभ भाव श्राते हैं, किन्तु वह निश्चय चारित्र नहीं है, वह तो श्राश्रव है।

धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है।

सम्यग्दर्शन धर्म का सूल है, भीर चारित्र वह धर्म है। इसलिये

धम्यग्वर्धन की प्रपेक्षा चारित्र में अनत ग्रुनी वांति धविक होती है। चारित के बिना मोक्ष महीं होता। तीर्वकर को भी चारित्र प्रहुए। करना पड़ता है। इसकिय यम सो चारित है भीर उसका मूस सम्यादधन । सम्यादृष्टि स्वयं समभक्षा ह कि यह को भद्रत के परि भाम होते हैं वे करने योग्य नहीं हैं। चौचे प्रशस्यान में हवारों वर्ष रहते हैं मुनियना नहीं होता उस समय आगीको जो अवतके परिणाम होते हैं समकी स्वयं निन्दा करते हैं किन्तु हठ करके-भायह करके स्यागी नहीं हो जाते । मुनियमा महाम दुर्लभ है । वर्तमान काम में भावसिंगी प्रतियों के दर्शन दूसेंग हैं इस बीवन में शो भाव सिंगी मृति नहीं देखे । बाजकस तो इम्मसिंगी मृतियोका भी ठिकाना महीं है। यह कोई व्यक्तिगत बात मही ह। जिसे हानि होती है वह उसे धपमे में होती है। दूसरों को उसके बजान का फस नहीं मिलता किन्तु समें स्वयं तो यवार्यकाम करना वाहिये। प्रतिका मग करने की मपेक्षा प्रतिकान सेना ही सच्छा है।--- इसका मह बर्च नहीं है कि धारमा के मानपूरक प्रतिका नहीं सेना चाहिये।

जैन बाति में बरम सिया इसिये तरकतामी है—ऐसा महीं है। पहसे व्यवहार भीर फिर निष्धय—ऐसा मामता है तसे बरम से रिगम्बर केसे मामा था सकता है? क्योंकि वह माग्यता तो इनेता स्वर की ह। दनेतास्वर स्वाच्याय समित्रिय की ने दिगम्बर की मूस निकासी है किन्तु पहले क्यवहार भीर फिर मिस्क्य मामना मिस्मारव है। तरकतानी होने के प्रकाद भपने परिकास केबकर प्रतिक्षा सेते हैं किन्तु दिवाबा के सिये प्रत प्रतिक्षा नहीं सेते। -[ बीर स० २४७६ चैत्र बुक्ला १२ बुक्वार ता∙ २७-३-५३ ]

श्रात्मा परिपूर्ण शक्ति से भूरा हुआ अक्षयज्ञान भण्डार है। वर्तमान पर्याय में उसके शुभागुभ परिणाम होते हैं वह विकार श्रीर ससार है। वह एक समय की पर्याय है। श्रात्माका ससार उसकी पर्याय मे होता है, शरीर, स्त्री आदि मे ससार नही है। ससार की श्रीर पर की जिसे रुचि नही है, किन्तु अखण्ड ज्ञायक स्वभाव की रुचि है, वह जैन है। जिसे स्वभाव की रुचि नही है उसे ससार की, रुचि है, वह जैन नहीं है।

श्रात्मा की वर्तमान श्रवस्था मे शुभाशुभरूप विकार है, उसकी जिसे रुचि है उसे स्वभाव की रुचि नहीं है। यहाँ, पर की रुचि की वात तो है ही नहीं। श्रात्मा में राग होता है उसकी रुचि को जीत ले उसे यहाँ जैन कहते हैं। जैनधर्म में ऐसा उपदेश है कि—पहले तत्त्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करें उसके दोषको पहिचाने, त्याग करने से जो गुण होता है उसे जाने। कोई प्राणी कहे कि मुभे दोष दूर करना है,—इसका अर्थ यह हुआ कि दोष दूर हो सकता है श्रीर स्वय निर्दोष रूप से रह सकता है, यानी दोष स्थायी वस्तु नहीं है श्रीर निर्दोष स्वरूप नित्यस्थायी है—ऐसा निर्णय होता है। पुनश्च, विकार श्रीर दोष किसी पर ने नहीं कराया है, किंतु स्वय किया तब हुआ है,—ऐसा माने तो विकार श्रीर दोष को नाश करने का पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिये ज्ञानी दोष को जानता है श्रीर दोष रहित श्रात्मा के स्वरूप को भी जानता है।

कोई ऐसा कहे कि—शात्मा है और उसकी पर्याय में कर्म का निमित्त है । उस कर्म, में, रस (अनुभाग) कम होता है भीर भात्मा,

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरणे

होने पर भी उपावान में समिक विकार कहाँ से हुआ ? इष्टान्तः— एकेन्त्रिय भीव के कर्म की स्थिति एक सागर की होती है सौर सबु व्यापन का बल्व करके वब सबुष्य होता है तब स्रंत कोड़ा कोड़ी सागर की कर्म की स्थिति बीवता है तो वह विसेयता कहाँ से हुई?

की पर्याप में विभाव प्रथिक होता है, तो निसिक्त में प्रमुक्ताय कम

R. F

समाधान ---धारमा को कर्म के जववानुसार विकार करना पहला है यह बात मिन्या है।--ऐसा इस इहान्त से सिद्ध होता है। वेसी वहाँ उसप्रकार का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा होता है---उसकी भी विसे सबर नहीं है उसे भारम तत्त्व की सबर नहीं होती । कर्म और विकार दोनों स्थतंत्र हैं । स्वेतास्वर और स्थानकवासी में तो यह मान्यता चली धाती है कि कर्म के कारता विकार होता है किल दिगम्बर में भी धविकांस लोग भागते हैं कि कम के कारण विकार होता है वह सब एक ही बाति है। मनुध्य गति में कर्म की स्पिति भविक होती है भौर वब नियोद में बाता है तब वट बाती है तो बहाँ वह स्थिति कैसे कम की ? इसलिये निविचत होता है कि कमें भीर विकार दोनों भिन्न-भिन्न स्वतंत्र रूप से परिशामित हो रहे हैं। कर्म के कारण तीनकाल में विकार नहीं होता । सातों तस्य स्वतंत्र हैं भौर भिन्न २ हैं---ऐसा निर्णय प्रवस न करे उसे तीनकास में भारम कान नहीं हो सकता । घारमा राग-द्वेच भौति करे---विकार करे बहुसब' धपने कारण करता है कर्म के निमित्त के कारए। बहु

बिकार नहीं है—ऐसा प्रयम निश्चित करें उसे उत्तवान होता है। कोई कहें कि—पवि सभी को ऐसा उत्तवहान हो जाये तो कोई संसार में नहीं खूंगा, तो बैसा कहने बासे को सारमा की यथार्थ क्षेत्र ही नही है, क्योकि स्वभाव की रुचि वाले की दृष्टि ससार मे कौन रहेगा उस पर नहीं होती। जैसे-कोई घन का श्रर्थी ऐसा विचार नहीं करता कि-मैं घनवान होऊँगा उमीतरह सब घनवान होगये तो मेरा काम कौन करेगा ? जिसकी रुचि जिसमे होती है वह दूसरों की श्रोर नही देखता। यहाँ तो सच्चे जैन की वात है। दर्शन मोह का उदय तो ग्रनादिकाल से है। जिसकी दृष्टि कर्म पर पड़ी है श्रीर ऐसी मान्यता है कि कर्म के उदयानुसार विकार होता है, उसका मिध्यात्व कभी दूर नहीं होता ग्रीर न उसे तत्त्वज्ञान होता है। इस-लिये प्रथम तो सातो तत्त्वो का भिन्न २ स्वतत्र निर्णय करे, फिर उसे राग का यथार्थ त्याग होता है। वाह्य मे वस्त्रादि का त्याग किया है इसलिये वह त्यागी है-ऐसा नहीं है। जिसे श्रतरग सातो तत्त्वो का भावभासन नही है वह जीव श्रात्म धर्म का त्यागी है। नियमसार ( पृष्ठ २५७, गाथा १२६ ) के कलश मे कहा है कि ग्रज्ञानी स्वधमें का त्यागी है। मोहका श्रर्थ ही स्वधर्म-त्याग है। श्रात्मा परिपूर्ण श्रानन्दकद है, उसकी रुचि जिसने छोड़ी है वह श्रात्मा के घर्म का त्यागी है।

### ज्ञानी अपनी शक्तिश्रनुसार प्रतिज्ञादि लेता है।

ज्ञानी किसी तत्त्वका प्रशंकिसी दूसरे तत्त्वमे नहीं मिलाता, यानी जड कर्मका श्रश विकारके श्रशमे नहीं मिलता श्रीर विकारके श्रशको स्वभावमें एकमेक नहीं करता। ऐसा तत्त्वज्ञान होनेसे उसकी श्रपनी पर्यायमे जो विकार होता है उसे श्रच्छीतरह जानता है। श्र-पने परिणाम न सुघरे हो श्रीर त्यागी हो जाय तो श्राकुलता हुए बिना नहीं रहती, इसलिये प्रश्रमश्रपनी योग्यता देखें श्रात्माकी पर्याय

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

में बोप है। निर्दोष स्वमायका भाजवन करने से गुण होता है भीर बोप माता है ऐसा बानता है किन्तु परवस्तु स्ट्रूगई इसकिये दोपका माय होता है—ऐसा मही बानता। प्रतिमा वत सहरसे नहीं माते। प्रतिमा सताबि पहण नहीं वरता। प्रतिमा वत सहरसे नहीं माते। प्रतिमा सताबि पहण नहीं वरता। प्रतिमा वत सहरसे नहीं माते। पर्देगा मा नहीं उसका विवास करके प्रतिमा नेता है। मानी धारीरिक स्रिक्त मात्र विवास किया मात्र करते हैं इस निर्मे इसमार प्रतिमा सेमा योग्य है। धपने परिणामोंका विचाय करना बाहिये। यदि सेद हो भार्मध्यान हो तो वह प्रतिमा नहीं निम सकती —ऐसी प्रतिमा सेमा योग्य नहीं है। पहले सपनी उपा दान सकती परिणामोंकी योग्यताकी (-शिककी) वात कही सौर फिर निमस सर्वाद परी संविका की मानी विवास करता है— ऐसा कहा है।

एका कहा है।

महामार्ग प्रकाशक ( बेहमी प्र पृष्ठ २५४ में कहा है कि—

मुनि पद शहण करने का कम दो सब है कि पहसे दरवाना हो

फिर खदाशीन परिएाम ही परिवाहादि शहन करने की सिक हो भी व

प्रमे साप मुनि होने की दब्धा करे तब भी पृष्ठ उसे मुनिवर्म

प्रमेशार कराते हैं। माजकत दो तरवाना रहित विपयासक

बीवोंको मामा हारा मो में दिवाकर मुनिपद देते हैं किन्तु वह छवित

नहीं है। वेन नाम मारज करते हैं किन्तु दस्ती भी सबर नहीं होती

क भावांत्रिमी धौर प्रमामिनी किले कहा वासे।

देहसी से प्रकाशित मोक्समार्थ प्रकाशक पृष्ठ ४३१ में कहा है कि— विनमतमें तो ऐसी परिपाटी है कि—पहले सम्यक्तक होता है' फिर वत होते हैं। भ्रव, सम्यक्त्व तो स्व-परका श्रद्धान होने पर होता है श्रीर वह श्रद्धान द्रव्यानुयोगका श्रभ्यास करनेसे होता है, इसिलये पहले द्रव्यानुयोग श्रनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि हो श्रीर फिर चरणानुयोग श्रनुसार व्रतादि घारण करके वृती हो। इसप्रकार मुख्यत. निचलीदशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है।

× × ×

[ वीर स० २४७६ चैत्र धुक्ला १३ शनिवार ता० २८-३-५३ ]

## श्री महावीर जन्मकल्याणक दिवस

ग्राज भगवान महावीरका जन्मकत्याएक दिवस है। जन्म-दिवस तो साधारए जीवोका भी कहलाता है, किन्तु यह तो जन्म-कल्याएक दिवस है। ग्राज कई लोग जैन के नाम से प्रह्मणा करते हैं कि भगवान ने दुनियाका उद्धार करनेके लिये जन्म लिया, किन्तु वह वात मिथ्या है। भगवानको ग्रात्माका भान था। तीर्थंकर होने से पूर्व के तीसरे भवमे उस भानसहित भूमिकामे ऐसा राग ग्राया कि—"में पूर्ण होऊ श्रीर जगतके जीव धर्म प्राप्त करें!" इसलिये तीर्थंकर नामकर्मका वध हुआ। तीर्थंकरका द्रव्य ही श्रनादिसे वैसी ही योग्यतावाला होता है। श्रन्तर्गत पर्यायकी शक्ति ही ऐसी होती है। भगवानने परके कारण श्रवतार लिया—ऐसा नही है, श्रीर भगवान का श्रवतार हुआ इसलिये लोगोका कल्याण हुआ है—ऐसा भी नहीं है।

भगवान महाबीर ने जन्म लिया इसका श्रर्थ- उनके श्रात्मा की पर्यायकी योग्यता ही वैसी थी। शरीरका सम्बन्ध मिला वह जन्म नहीं है, श्रात्माकी पर्यायका उत्पाद हुश्रा उसे जन्म कहते हैं। भग- महाबीर परमात्माका जीव प्रपत्ती यदा-प्रात-रमणवामें बतवा या उस समय घपनी निवसताके कारण राग घाषा वसीमें तीर्थंकर नाम कर्मका वस होयमा बा। घोर यह जीव वीर्यंकर होने की योग्यता वासाया इसकारण उनका प्रात्मा वीर्थंकर क्ष्म है। वीर्थंकर क्ष्म होने से योग्यता वस्ताया इसमयें चनादिकामधे खिकरण में यी। प्रावस्य योग्यता तो थी ही क्षित्र पर्माय के योग्यता हुई इसियों में पूर्व होते — ऐसा विकस्य प्राया। वगवके बीव चर्म प्राप्त करें—ऐसी भावता यो यो उसियों के यह सम्वयं प्राप्त करें—ऐसी भावता यो यो उसियों वीर्थंकर नाम क्षमका वस हुया था। वीर्यंकर प्रकृतिका उदय वी वीर्यायका होने के प्रस्तुत बाता है। हे क्षमहान

बान के घारमाका बग्म नहीं होता । घारमा तो त्रिकास ध्रुव है । बगत में बिस प्रव्यक्ती जो पर्याय होती है वह घपमी योग्यतासे होती है ।

भनवान की बाजी धर्म में निभिन्त होती है। को धर्म दृश्चिका निभिन्त है उस वाणीमें से घर्मकी दृश्चिम करे धवका धर्म प्रगट होने में निभिन्त न बने ती वह सथवानकी वाणी को नहीं समस्ताहै।

होने के परवात मोमुकारकम व्यक्ति सिरती है उस बालीके निमित्त

से जीव अपनी योग्यतानुसार वर्ग प्राप्त करते हैं।

स्तुतिकार कहते हैं कि—हे भगवान ! भाग ही बागवीस है। सौतिक बनोंमें बागवीस दो उसे कहा बादा है को बायतक बीचों की संख्या में दुखि करें किन्तु भागके सवतारसे दो बायते में भागता करते हुए बीव कम हो बादे हैं—हे नाम ! बाव तुम्हारी वाणी निकारती है, बाद दामा बीच समाम्मेनाले बीच न हों ऐसा नहीं हो सकता। (हे नाथ । ग्रापने ग्रनेकोको तारा है-यह उपचारका कथन है। भगवानकी वाणी श्रीर समभने वाले जीव दोनो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, तथा वे भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। जीव जब स्वय समभे तब भगवानकी वाणीको निमित्त कहा जाता है। भगवानकी वाग्गी सुनी इसलिये समभमें ग्राया-ऐसा माने तो ग्रात्मामे क्षणिक उपा-दान स्वतत्र है उसका नाश करता है, श्रर्थात् श्रद्धाका नाश करता है वह मिथ्यादृष्टि है।) अज्ञानी सयोगी दृष्टिसे देखते हैं श्रीर ज्ञानी स्वभावदृष्टि से देखते हैं। दोनो का मार्ग भिन्न है। एक मोक्षमे जाता है, दूसरा निगोदमे ।—ऐसा वस्तुका स्वरूप है । ( जिसप्रकार जगत मे किसी द्रव्यका कोई श्रन्य कर्ता नहीं है, उसीप्रकार उस द्रव्यकी पर्याय द्रव्यका श्रश है, उसका कोई कर्ता नहीं है।-ऐसा भगवानकी वाएगिमें म्राया है।) तीर्थंकर भगवानका जन्म कल्याएक इन्द्र भी मनाते हैं। वही श्राजका दिन है। (भगवान ने जन्म लिया यह तो व्यवहार है, श्रायुके कारण श्राये वह भी व्यवहार है, वास्तवमें भग-वान श्रात्माकी पर्याय की योग्यताके कारण श्राये हैं वह सत्य है। भगवान माताकी कुक्षिमे ग्राने के पूर्व इन्द्रके ज्ञानमे ग्राया कि छह महीने पश्चात् भगवान त्रिशला माताकी कुक्षिमें जानेवाले हैं। क्रमबद्ध पर्याय न हो तो वह ज्ञान नहीं हो सकता। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि पर्याय कमबद्ध होती है। कमबद्धका निर्णय किये बिना तीनकालमें सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता।

भगवानको जन्म लेने से पूर्व भी ज्ञानका निर्णय तो था ही। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान श्रीर श्रात्मा श्रभेद है। भगवान की वाणीमे निकला था कि ज्ञान ही श्रात्मा है। वह ज्ञान दूसरे का क्या करेगा ? ज्ञान तो भागता है। उसके वदसे बारमा परभावींका कर्ता है---ऐसा मानना वह व्यवहारीजनोंकी मुद्रता है।

जिस झानमें रागको जानमें रहकर जानने की शक्ति गहीं हुई है उसे तो रागको जानता है—ऐसा व्यवहार मी साधू नहीं होता। एक झानमें मी स्वर्तकमधे कर्ता भावि झुट कारक हैं। चारिलपुरा की पर्यायमें जो राग धाया उसे जानने की शक्ति झानकी है। ऐसे झानपूर्वक मयवानका जन्म हुमा था। जिस समय मगवान मासाकी कृतिमें साथे उससमय भी उन्हें सामका निमित्त का सौर स्व का पूषक-पूषक झान वर्तता था।

भगवान बीवों का उद्धार करते हैं-यह कथन

निमिचका है।

सास के दिन सनेक लोग सनेक प्रकारते सिच्या प्रक्रमण करते हैं कि मगवानने सम्य बीवोंकी दिसाको रोका कई बीवोंका उदार किया—यह सब निर्माप के कथन हैं बस्तु का स्वक्य ऐसा मही । भगवानने मार्थ किसी को तारा है न हिंसा रोकी है धीर न पर के कार्य किसी है—यह बात सरय है। बीव प्रयोग कारण से समस्ते हैं हिंसा उसके मणने कारण रकती है उन सबमें मगवान निमित्तमात्र हैं। मगवानके कारण पर में कुछ नहीं हुमा है। निर्मय धुनि ने मिचन स्वाप के स्वप्त के समझ के स्वाप के हैं मण्डान ! हम देरे वर्श कमस के सवाव से तरे हैं, तुने हमारा उजार किया है। वेशों यह सब निर्मल का कपन है। सपनी पर्माण की सोम्मता है बारों सह सब निर्मल का कपन है। सपनी पर्माण की सोम्मता है विशो यह सब निर्मल का कपन है। सपनी पर्माण की सोम्मता है सा सम्मवाक द्वाराका

निमित्त नहीं कह सकते। लोगों में कहावत है कि—जनने वाली में जोर न हो—तो दाई क्या करें उसीप्रकार ग्रपने में सम्यग्दर्शन प्रगट करने की शक्ति न हो तो भगवान क्या कर सकते हैं यिद निमित्त के कारण उद्धार होता हो तो एक ही तीर्थं कर के होने पर सकते तर जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। भगवान ने ग्रनत जीवों को तार दिया—ऐसा उपचार से—व्यवहार से कहा जाता है, मनुष्य सख्यात होते हैं वे सब नहीं तर जाते, तथापि भगवानकों ग्रनन्त का तारनहार कहा जाता है। ऐसे भगवान का जन्म कल्याण-कारी है। जिन्होंने ग्रात्माका भान नहीं किया, ऐसे जीवों का श्रव-तार टिड्डी जैसा है।

भगवान उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रीर भगवान का पुण्य भी उच्च होता है। उनका पुण्य श्रीर पित्रता उत्कृष्ट होती है। जब इन्द्र को ज्ञात होता है कि भगवान का जन्म हो गया, तब वह सिहासन से नीचे उतर जाता है श्रीर भगवान को नमस्कार करता है। भगवान का शरीर तो बालक है, भक्त स्वय इन्द्र है, क्षायिक सम्यग्दृष्टि है, तथापि भक्तिभाव उल्लिसत हो गया है श्रीर कहता है कि—श्रहो। तीन लोक के नाथ को हमारा नमस्कार हो। भगवान का जन्म हो श्रीर समभने वाले न हो ऐसा नहीं होता, तथा लोगों की पात्रता प्रगटे श्रीर भगवान का जन्म न हो—ऐसा भी नहीं होता, तथालोगों को पात्रता प्रगटे श्रीर भगवान का जन्म न हो—ऐसा भी नहीं होता, तथालोगें भावान जीवों को तारते हैं ऐसा नहीं है। भगवान को भी श्रपने में शक्ति हुए से भगवानपना था, उसी में से प्रगट हुश्रा है। भगवान ने दिखोरा पीटा कि सुभमें भी ऐसी शक्ति है, तू पराश्रित

३०० शोषभार्गे प्रकारक की किरवें नहीं है तुमे किसी की सहायता की सावस्त्रकता हो—ऐसा नहीं

81

सगवान को समध्मे बाले ऐसा मानते हैं कि उन्होंने तो घपमें में बो शिक्त्य से भगवानपना या बही पर्योग में स्वतंत्रक्य से प्रगट किया है और धहिसा धपनी पर्मीय में की है पर में नहीं की। स्नारमा स्वतिक्य है वर्तमान पर्याग में जो भणीति है वह मेरा स्व कप मही है —ऐसा भाग करमा सो प्रहिसा है। राग का झान वह स्यवहार है भीर स्व का झान वह निश्चम है —ऐसा वानना वह अग्मकस्यागक महोस्यव है।

× × × × × × | विशेष संदेश स्थाप का २१-३-१६]

खहों द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। खैनकर्म की क्याम्नाय

'समयसार-नाटक' युत्त ६५१ में कहा है कि-सारमामें विकार होता है उस परिणाम में किसी की सहायका नहीं है। सहीं क्रव्य स्वयंते > परिषाम किसी की सहायका के बिना कर रहे हैं। कोई कमें प्रेरक होकर पारमा को विकार नहीं कराता। क्रव्य कमें से आवक्य होता है—देशा नहीं है तथा राग से बीतरागका होती है—ऐसा भी नहीं है। इसनिये तत्वज्ञान के बिना युत्त तथादि करे तो बहु बालबुत थीर बानतप है। जानी मात्र बतनाम परिणाम का विकास रसवर परिजा नहीं केते किन्यु क्रव्य-साब-काम-साब देसकर प्रतिका नेते हैं। मात्मा में कुनियंत्र का प्रयाद न हो पारीर की स्थित भी वैसी न हो श्रीर त्याग कर वैठे तो श्रार्तघ्यान होता है। प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, किन्तु वढते रहे-उच्च भाव रहे ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा जैनघर्म का उपदेश है श्रीर जैनघर्म की श्राम्नाय भी ऐसी है।—ऐसे दो प्रकार कहे हैं।

प्रश्न — चाडालादिक ने प्रतिज्ञा की थी, उन्हें कहीं इतना विचार होता है ?

उत्तर — "मृत्यु — पर्यंत कष्ट हो तो भले हो, किन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोडेंगे — ऐसे विचार से वे प्रतिज्ञा लेते हैं, किन्तु प्रतिज्ञा के प्रति उनका निरादरमाव नहीं है। श्रात्मा के भान बिना भी कोई प्रतिज्ञा ले ले, तथापि मृत्यु — पर्यंत कष्ट श्राने पर भी उसे नहीं छोडते, श्रोप उनके प्रतिज्ञा का श्रादर नहीं छूटता। यह व्यवहाराभासी मिथ्या-दृष्टि की प्रतिज्ञा की बात कही। कषाय की मन्दतारूप चढते (उच्च) परिणाम रहे तदनुसार वह प्रतिज्ञा लेता है, श्रोर प्रतिज्ञा भज्ज नहीं होने देता। श्रव सम्यग्दृष्टि की वात करते हैं। ज्ञानी जो प्रतिज्ञा लेते हैं वह तत्त्वज्ञान पूर्वक ही करते हैं। श्रपने परिणाम देखकर प्रतिज्ञा लेते हैं। वे विचार करते हैं कि मेरी पर्याय में वर्तमान चुच्छता वर्तती है, मेरे परिणामों में वृद्धि नहीं होती। द्रव्य से प्रभु हैं, किन्तु पर्याय से पामर हूँ उसका श्रच्छी तरह ज्ञान करते हैं।

## तत्त्वज्ञानपूर्वक ही प्रतिज्ञा लेना योग्य है।

श्रसलीस्वरूप श्रात्म द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। उसके श्राश्रय से सम्यग्दर्शन रूपी शुद्ध पर्याय ती प्रगट हुई है, किन्तु श्रभी उग्न पुरुषार्थं पूर्वक राग का सर्वेथा श्रभाव नहीं हुश्रा है श्रथीत् निर्वलता है, द्रव्य ज्ञान करके प्रतिक्षा मेते हैं। दृष्टि में से ज्ञस्य का घवनास्त्र पूट् जाने तो मिस्पादृष्टि हो साथे धौर पर्योग्यें से निमित्तका प्रवसास्त्र स्वया का प्रवसास्त्र कभी नहीं खुटता धौर पर्याग्ये पागरता है इस्तियों सर्वेषा निमित्त का ध्यवसास्त्र भी नहीं खुटत है। इसियों कानो तरवज्ञान पुत्रक ही प्रविज्ञा सते हैं। परक्रस्य मेरा कुछ करता है यह बात तो है ही नहीं यहां तो त्रिकासी प्रस्य धौर वर्तमान पर्याय से को बात है। पर्याग्ये दमा का राग धाये तो तस प्रकारके निमित्त पर कक्ष बाता है। पर का प्रवसास्त्र नहीं खुटता। इसका धर्म ऐसा नहीं है कि पर निमित्त के कारण राग हुया है बिस-विक्ष प्रकार का राग होता है। उस तस प्रकार के निमित्तों पर सब्ध आता है किन्यु वन निमित्तों के कारण राग हुया है—ऐसा नहीं है।

का पूरा धाध्य महीं हुया है पर्याय में पामरता है और उससे निमित्त का सम्बन्ध सर्वेषा नहीं छटा है।—इसप्रकार पर्याय का

हुनहु ने बचती है स्वयंती होरी एक हो होने पर भी वह दोनों भोर बचती है। उसीप्रकार द्वानीको बुद पृष्टि भपेक्षासे सर्वेद प्रस्थ का भवनस्वन होता है भीर पर्यापको भपेक्षासे निमित्तका भवनस्वत है।—दश्यकार सामकदशा में यो प्रकार होते हैं। प्रस्थपर्यापके ज्ञान विमा बत-प्रतिज्ञा के तो वह समार्थ भावरण नहीं है। कोई जानी की नित्वा करेतो जानी उसका भी जान करते हैं और को राग-देग होता है उसे भी सेय कर सम्बद्धी तरह बानते हैं। भोर वह ऐसी प्रतिज्ञा केते हैं विस्तित सह स्वर्थन होता है उसे भी स्वर्थन स्वर्थन

श्रव कहते हैं कि-जिसे श्रन्तरग विरक्तता नहीं हुई श्रीर वाह्यसे प्रतिज्ञा घारण करता है, वह प्रतिज्ञा लेने से पूर्व श्रीर पश्चात् श्रासक्त रहता है। उपवास की प्रतिज्ञा लेने से पूर्व घारणा मे आसक्त होकर श्राहार लेता है श्रीर उपवास पूर्ण होने पर मिष्टान्न उडाता है, खाने मे जल्दी करता है। जिस प्रकार रोके हुए जल को छोडने पर वह वडे वेग पूर्वक वहने लगता है, उसी प्रकार इसने प्रतिज्ञासे विषय-वृत्तिको रोका, किन्तू भ्रन्तरग मे भ्रासक्ति वढती गई भ्रीर प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही ग्रत्यन्त विषयवृत्ति होने लगी । इसलिये वास्तवमें उसके प्रतिज्ञा कालमे भी विषय वासना नहीं छूटी है। तथा भ्रागे-पीछे जलटा प्रधिक राग करता है, किन्तु फलकी प्राप्ति तो राग भाव मिटने पर ही होती है, इसलिये जितना राग कम हुआ हो उतनी ही प्रतिज्ञा करना चाहिये। महामुनि भी पहले योडी प्रतिज्ञा लेकर फिर श्राहारादि में कमी करते हैं, श्रीर यदि वडी प्रतिज्ञा लेते हैं तो श्रपनी शक्ति का विचार करके लेते हैं। इसलिये परिगाम मे चढते भाव रहे श्रीर श्राकुलता न हो-ऐसा करना कार्यकारी है।

पुनश्च, जिसकी धर्म पर दृष्टि नही है वह किसी समय तो महान धर्म का भ्राचरण करता है भ्रोर कभी भ्रधिक स्वच्छन्दी होकर वर्तता है। जैसे—दशलक्षण पर्व मे दस उपवास करता है भ्रोर भ्रन्य पर्व दिवसो में एक भी नही। भ्रव, यदि धर्मबुद्धि हो तो सर्व धर्म पर्वों मे यथायोग्य सयमादि धारण करना चाहिये, किन्तु मिथ्यादृष्टि को उसका विवेक नही होता। उसके ब्रत, तप, दान भी सच्चे नही होते। यहाँ तो, भ्रज्ञानी को कैसा विकल्प भ्राता है उसकी बात करते

मोधमार्ग प्रकाशक की धिरवें यक्तिक स्थमे सर्च करता है।

¥•¥

हैं। यहाँ बढ़प्पन भिमताहो यहाँ यविक रुपये अर्थकरताहै। मकान में पाम की तक्ती लगा दो तो स्थिक रुपये दे सकताहूं— ऐसा कहने वासे थीन को घर्महृद्धि नहीं है राग बटाने का उसका प्रयोजन नहीं है।

धौर कभी किसी सम कार्य में बहुत-सा बन बार्च कर देता है,
तथा किसी समय कोई कार्य था पढ़े तो नहीं बोड़ा-सा मी महीं
देता। यदि उसके बम बुद्धि हो तो सर्व बमें कार्यों में यवायोग्य धम
सर्घ करता रहे। इसी प्रकार सम्म मी बानना। प्रकाशी को प्रम सर्घ करनेका भी विवेक नहीं होता। कहने सुनने से धम सर्च करता है किन्तु पदि धमें बुद्धि हो तो भारती शक्त के समुद्धार सभी समें कार्यों में यवायोग्य यह दिये दिना न रहे। बैसे—सड़की का विवाह करता हो तो वहाँ बन्दा करने महीं बाता किन्तु प्रपन्ने घरमें से पंसा मिकामता है मकान बनाना हो तो बन्दा महीं करता —उसीमकार बिसे समें दुद्धि हो बहु बमें के सभी कार्यों में मबारांखि अन सर्च करता है, सरके ऐसे परियाम होते हैं।

बाते कहीं। इस्तरकार विश्व २ काल में विश्व २ प्रकार का राग हो अस २ प्रकार से बाती को विवेक होता है—ऐसा समस्त्रा चाहिते। स्रोर जिसे सक्वे पर्म की इंटिट नहीं है उसके सक्वा सामन भी नहीं है। बाइएसे सक्सीका त्याग कर देता है किन्तु वक्षादिका मोह नहीं सूरता। मुख्य मक्समकी बूठों और कोट पहिते सो वह त्यान मैल रहित है। बाइएसे त्यान किया हो भीर सुट्टेका मन्या करे स्वयं सो त्यागी हो किन्तु दूसरो को लक्ष्मी प्राप्त कराने के लिये फीचर के अक आदि बतलाये, तो वह धर्म में कलकरूप है, उसने वास्तव में लक्ष्मी का त्याग नहीं किया है, किन्तु लाभान्तराय के कारण लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वय त्यागी हो जाये और अपने माता-पिता स्रादि के लिये चन्दा इकट्ठा कराये वह भी त्यागी नहीं है।

किसी से चन्दे मे श्रमुक रकम देने का आग्रह करना श्रथवा कहना भी त्यागी के लिये शोभनीय नहीं है। सच्चा त्याग हो तो श्रपने परिणामो को देखता है। कोई साधु कहे कि मुभे श्रमुक रुपयो की श्रावश्यकता है, तो इसप्रकार साधु होकर मागना वह घर्म की शोभा नहीं है। निस्पृह रूप से त्याग होना चाहिये। मुनि को याचना नहीं होती।

कोई-कोई त्यागी ऐसे होते हैं कि यात्रा के लिये ग्रथवा भोज-नादि के लिये पैसो की याचना करते हैं, श्रीर कोई न दे तो कोध-कषाय करते हैं। प्रथम तो त्यागी को याचना करना ही योग्य नहीं है, श्रीर फिर कषाय करना तो महान बुरा है, तथापि श्रपने को त्यागी श्रीर तपस्वी मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्याहिष्ट का श्रविवेक है। मुनि नाम घारण करके श्रपने को तपस्वी मानकर कोध मान, माया श्रीर लोभ करता है, "मैं तपस्वी हूँ," इसलिये ग्रन्थ-माना में मेरा नाम रखा जाये तो ठीक—ऐसा मानकर श्रिममान करता है, वह सच्चा मुनि नहीं किन्तु श्रज्ञानी है।

× × ×

[ बीर स॰ २४७६ बैशास कृष्णा १ मगलवार, ता॰ ३१-३-५३ ] यह व्यवहाराभासी मिध्यादृष्टि का ग्रिधकार चलता है। तत्त्व-

मोचमार्ग प्रकाशक की किरनें

हान के दिना समार्थ धानरण नहीं होता। वह बीव कोई सरमन्त तीन किया करता है इसिसमें लोन निय होता है और यस की हुँसी करता है। जसे—कोई पुरत एक नस्त प्रति उसन भीर एक परि हीन पहिने तो वह हास्याणत है होता है जसीप्रतार यह भी हुए होते

कराता है। व्यवहारामाधी जीवकी किया हास्यास्यह होती है वयोकि किसी समय उच्च किया करता है और कभी फिर नीच किया में सग जाता है इससिये सोकनिय होता है। इससिये सच्चे यम की दो यह साम्नाय है कि—जितने सपने रानादिक दूर हुए हों तवनुसार जिस यद में जो वर्ग किया संगव हो वह सब मगोकार करे।

चौषे भौर पांचवें गुगस्मान में जिस प्रकार की किया संभव हो उसी प्रकार ज्ञामी वर्तते हैं।

किन्तु उच्चपद बारता करके नीची क्रिया नहीं करना चाहिये। सम्पादिष्ट की सुनिका में मीशांदि का बाहार नहीं होता। सम्पादिष्ट करावित् जहाई के परित्यान हों किन्तु उसके प्रमास्य साहरा नहीं हो सकता। भनी सासकि नहीं सुनी दशकिय क्षी वेबनादि होता है। पांचमें ग्रुपस्थान में सुनिकानुसार त्यान होता है। पुरुषां

धिद्रप्पाय में कहा है कि — जिसके मीस-मिन्नरा का त्याग न हो वह स्पर्येस मुनने को भी पात्र नहीं है। प्रदन — क्ली-सेन्नरावि का त्याग ऊपर की ब्रोतिमार्थों में कहा

प्रस्त — स्त्री-सेवनावि का त्याग करर की प्रतिमाधी में कहा है तो तिबसी दशा बाले को उसका त्याग करता चाहिसे मा नहीं है जरूर — तिबसी दशावाला उनका सर्वेश त्याग नहीं कर

उत्तर —निवसी ददावाना उनका सर्वेवा त्याय नहीं कर एकटा कोई दोय नग बाता है। इसलिये उत्पर की प्रतिमाधीं में धनका त्याय होता है किन्दु निवसी दद्या में विस्त प्रकार से त्याय संभव है उतना त्याग उस दशा में भी करना चाहिये। किन्तु निचली दशा में जो सभव न हो, वह त्याग तो कषायभावों से ही होता है। जैसे—कोई सात व्यसन का तो सेवन करे श्रीर स्व-स्त्री का त्याग करे—यह कैसे हो सकता है ? यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले जब सप्तव्यसन का त्याग हो जाये तभी स्वस्त्री का त्याग करना योग्य है। चौथे गुणस्थानवाला प्रतिमा की प्रतिज्ञा नहीं करता क्योंकि श्रतर्वासना श्रभी सहज छूटी नहीं है।

पुनश्च, सर्व प्रकारसे घमंके स्वरूपको न जानने वाले कुछ जीव किसी घमंके ग्रगको मुख्य करके ग्रन्य घमंको गौगा करते हैं। जैसे— कोई जीव दया घमंको मुख्य करके पूजा-प्रभावनादि कार्योंका उत्था-पन करता है, वह व्यवहार घमंको भो नही समभता। ज्ञानीको पूजा, प्रभावनादि के भाव ग्राये विना नही रहते। पर जीवकी हिंसा, ग्र-हिंसा कोई नही कर सकता, किन्तु भावो की बात है। पूजा-प्रभावना में गुमभाव होते हैं उनकी उत्थापना नहीं की जा सकती, तथापि उन्हें घमं नहीं मानना चाहिये। कोई पूजा—प्रभावनादि धमंकी (गुमभाव को) मुख्य करके हिंसादिका भी भय नहीं रखते। रात्रिके समय पूजा नहीं करना चाहिये, गुद्ध जलसे ग्रमिषेक होना चाहिये।

यह बात न्याय से समभना चाहिये। भने ही मिण्यादृष्टि हो किन्तु सत्य बात श्राये तो पहले स्वीकार करना चाहिये। श्रज्ञानी किसी तपकी मुख्यता मानकर ध्रातंध्यानादि करके भी उपवासादि करते हैं, श्रथवा ध्रपने को तपस्वी मानकर नि.शकष्ट्रपसे क्रोधादि करते हैं। उपवास करके सो जाते हैं, श्रातंध्यान करके दिन पूरा कं-रते हैं। तत्त्वज्ञानके बिना सच्चा तप नहीं होता। श्रात्माकी शातिसे योमित हो प्रतापनंत हो उसका नाम तदस्यी है। उसके यदले तपस्यी माम भारण करे भीर उम्र प्रकृति रखेतो यह यथार्थ मही है। वर्षीतप करे भीर उपवासका पारणा करते समय प्रकृती सुविधा न मिसने पर क्याय करे, तो उसे तप महीं कहा वाता।

पुनदश कोई दानको युक्यता मानकर धनेक पाप करके भी धन कमाकर दान देते हैं। पहले पाप करने वस इकट्टा करना धीर फिर

दान देना यह स्थाप नहीं है। यह से लड़मीको समता कर सू धौर फिर उसे कम कर गा तो बहु ठीक महीं है। यरोपकार के नामले भी पार करते हैं। कोई मारम्म त्यास्त्री मुक्यता कर के याचना कर से साते हैं। रोधने में पाप मानकर मिकारी को मीति मांगने बाये तो यह योग्य नहीं है। तथा कोई बोब पहिला को मुक्य करके बल हारा केना नामी हो भी नहीं करते धौर कोई सीक्क कार्य माने पर धम्म पी थोड़ देते हैं सक्वा उसके घारा पर धम्म पी थोड़ देते हैं सक्वा उसके घार घोड़ सीक्क कार्य धाने पर धम्म पी थोड़ देते हैं सक्वा उसके घारम थे पायम से पायम से पायम हो हो है।

चिभता नहीं रखते । लोकिक कार्य क्षोड़कर बहु उपस्थित हुए यिना नहीं रहते । पंचाध्यायी याचा ७३१ में कहा है कि--नित्य नैमिसिक रुपसे होनेवासे बित--दिस्य महोत्सवर्से भी चिवसता नहीं करमा चाहिये तथा तस्प्रकातियों को तो चिविसता कभी भी घोर किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिये ।

घर्मकी प्रभावनाकै हेरू महान महोत्सव होता हो तो जानी सि

ज्यां ज्यां के के योग्य के नहीं समक्ष्यु नेहा । इसिये विवेक करना काहिये । समानी के जियेक नहीं होता । कीने किसी स्रविकेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें सामके हेतु साथ प्रकार से बडी हानि हो जाती है वैसा ही यह कार्य हुग्रा, किन्तु जिसप्रकार विवेकी व्यापारीका प्रयोजन लाभ है, इसलिये वह सारा विचार करके जिसमे लाभ हो वह करता है, उसीप्रकार ज्ञानीका प्रयोजन तो वीतरागभाव है, इसलिये वह सारा विचार करके वही करता है जिसमे वीतरागभाव की वृद्धि हो।

चारो अनुयोगोका तात्पर्य वीतरागता है, वही ज्ञानीका प्रयोजन है। दृष्टिमे वीतरागता तो है, किन्तु चारित्रमें भी वीतरागता बढ़े वहीं ज्ञानीका प्रयोजन होता है, राग का प्रयोजन नहीं होता। तत्त्वज्ञानके बिना रागका अभाव नहीं होता। वाह्यमें त्याग हुआ या नहीं—उससे ज्ञानीको प्रयोजन नहीं रहता, शुभभावका भी प्रयोजन नहीं है। ज्ञानीको राग, निमित्त और परकी उपेक्षा होती है और स्वकी अपेक्षा होती है।

× × ×

[ वीर स॰ २४७६ प्र॰ वैशाख कृष्णा २ बुघवार १-४-५३ ] श्रात्माके भान विना श्राचरण मिथ्याचारित्र है ।

पुनश्च, कोई जीव अगुज़त, महाज़तादिरूप यथार्थ आचरगा करता है, तथा आचरगा अप्रुतार अभिप्राय भी है, किन्तु माया-लो-भादि के परिगाम नहीं हैं। पहले तो उसकी बात कहीं थो जो वतादि का भली भाँति पालन नहीं करता। अब कहते हैं कि—भगवान के कहें हुए ज़तादिका यथार्थरूपसे पालन करता है, तथापि उस कियासे और शुभभावसे धमंं होता है, व्ववहार करते—करते धमं हो जाता है—ऐसी मान्यता होने से उसके भी यथार्थ चारित्र नहीं है। जिम्म जीवको आत्माका भान नहीं है तथा अगुज़न।दि का अच्छी तरह पालन नहीं करता बहू निष्पादृष्टि तो है है। किन्तु उत्तका घाषरण भी निष्पा है — यह बाद पहले आगई है। यस कहते हैं कि— यतादि यमार्थ प्रापरण करता है तथापि उस निष्पादृष्टिके पारिश नहीं है।

जनवानके मार्गे में प्रतिकान से तो बच्च नहीं है किन्तु प्रतिका सेकर मग करना तो महा पाप है। वस्तुका स्वरूप बया है?--वह बानमा चाहिये । यह मोक्षमाग प्रकाशक शाब है और सुम्यन्दर्शन ज्ञान-वारित्रकी एकता वह मोक्समार्थ है। राग-विकार या पडकी किया मोधामार्ग नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि कोई बीब मसीमीति २ समूत्रमुण का पासन करे मत-वचन-कायादि पुष्ति पासे सहिष्ठ धाहार त में महीने-महीने के चपवास करे वप करे व्यवहार किया में किचित दीय न करें ---ऐसा बाचरता करता है भीर सदनसार कवाम की महता भी है इन कियाधों में उसे मामा तवा सो नके परि नाम नहीं हैं किन्तु उसे वर्म मानकर मोक्षके हेंद्र उसका सामन क रता है। वह स्वर्गीद भोगोंकी इच्छा नहीं रखता किंतु पहने छछे तस्बज्ञान नहीं हुया है। इसमिये स्वयं तो जानता है। कि मैं माधके हेतु सामन करता है किन्तु मोशकै सामनकी वसे समय मी नहीं है वह तो मात्र स्वर्गीद का ही साधन करता है वह मिध्याइप्टि स्य बहारामाधी है। तरबज्ञानपुर्वक धावरण न होने से समुके सम्बा चारित नहीं है । समयसारमें भी कहा है कि तत्वज्ञानपुरक ग्राप कमी? माहार नहीं सेक्षा एस मृतिके यथार्व भाषरल है। बीतरापकी जैसी ग्राज्ञा व्यवहारमें है वसा मात्ररण करता है। विस्तृ उस मिन्या मा ग्यता होतेषे प्राथवको धर्म मानता है इससिये वह प्रावरण निध्या

चारित्र है। गुभ व्यवहार करते-करते धर्मका साधन हो जायेगा यह मान्यता मिथ्या है। प्रथम भेदज्ञान द्वारा श्रतर साधन प्रगट किये बिना मदकपायको व्यवहारसे भी साधन नही कहा जाता। त्रिकाल एक स्वसन्मुखतारूप ग्रात्मसाधनसे ही मोक्षमार्ग होता है। फिर ग्रन्य को निमित्त कहा जाता है। काल हलका है इसलिये शुभभावरूपी साधनसे मोक्षमार्ग हो जायेगा—ऐसा नही है। कसार तो त्रिकाल घी, शक्कर (गुड ) श्रीर श्राटे से ही बनता है। चौथे कालमे उन वस्तूत्रो से कसार बनता हो श्रोर पचमकालमे दूसरी वस्तुश्रो से-ऐसा नही हो सकता।--इसप्रकार मोक्षका सत्य साधन तो त्रिकाल एक ही होता है। मिथ्याहिष्ट भगवानकी म्राज्ञाका विपरीत मर्थ करता है। कोई मिसरीको श्रम्त जानकर भक्षगा करे, किन्तु उससे अमृतका गुण तो नही हो सकता, क्यों कि अपनी प्रतीतिके अनुसार फल नही मिलता, जैसा साधन करे वैसा ही फल प्राप्त होता है। पुण्यको धर्म माने तो उससे कही धर्म नही हो सकता । श्राकके फलको धाम मानले तो श्राकफल श्राम नही हो जाता, इसलिये प्रतीतिके अनुसार फल नहीं होता, किन्तु जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसी प्रतीति करे तो यथार्थ फल मिलता है। शास्त्रमें कहा है कि-

## तस्वज्ञानपूर्वक आधारण यह सम्यकचारित्र है।

चारित्रमें जो 'सम्यक्' पद है वह श्रज्ञानपूर्वक भ्राचरसाकी निवृत्तिके हेतुं है। इसलिये प्रथम तत्वज्ञान हो श्रीर फिर चारित्र हो, वही सम्यक्चारित्र नाम प्राप्त करता है। जिसके श्रज्ञानका नाश न हो उसके चारित्र मही होता, जो तत्त्वज्ञान न करे उसके सम्याद-

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

दर्शन नहीं है। दिगम्बर सम्प्रदायमें जन्म सिया द्वासिये सम्प्रदाटि है--ऐसा नहीं है। दिगम्बर कोई सम्प्रदाय नहीं है किन्तु बन्तु का स्वरूप है। साउतस्वोके भावका भासन होना वह उपव्यक्तन है। १ सीवत्तस्य तो परमं पारिशामिक भाव गुळ चतन्य है वह है।

२ बाझीयतस्त्र भी पारिए। मिक मान तथा ब्रोदियक मान हप है।

( यहाँ प्रजीवतरब में भूक्यत कर्मादि पुद्गस तरब मना है।) १ साधवतरच भारमामें विकार भाव-सीटपिक माब है बहु है।

४ सदर में सम्यत्वर्शन सम्यनचारित्र है वह द्वायोपद्यमिक, योपद्यमिक तथा क्षायिक मान है। १ बचमान वह विकार भाव है भोदयिक मान है वह द्वारमा

र बच्चाव वह विकार भाव ह भावायक भाव ह वह पारना की सुद्ध पर्याय नहीं है। ६ निर्म्या आयोगशमिक, शौपशमिक तथा आयिक भाव है।

७ मोच शायिकभाव है।

—-- दुवजार के बिना दर्शन प्रतिमा भी गहीं होती तब फिर पुनि पना तो कहाँ से होता ? वर्तमान दियम्बरसम्मदास में तो देवादि की सदा है कहाँ से होता ? वर्तमान दियम्बरसम्मदास में तो देवादि की

चढा है इस्तिये सम्बन्धान है—ऐसा प्रविकास भागता है। स्वावक-कुछ में बग्म हुमा इस्तिये जगारी भावक है—ऐसा मागते हैं कियू वे भित्रवाहींट हैं। झारमा विद्यानाव है—ऐसी हॉट्ट के बिना सम्ब वाटिन हों होता और सम्बन्धान प्रवीद सम्बन्धान के बिना बादिन नहीं होता। जैसे — कोई किसान बीज तो न बोये श्रीर श्रन्य साधन करे तो उसे श्रन्न प्राप्ति कहाँ से होगी ? घास फूस ही होगा। उसी-प्रकार श्रज्ञानी तत्त्वज्ञान का तो श्रभ्यास न करे श्रीर श्रन्य साधन करे, तो मोक्ष प्राप्ति कहाँ से होगी ? देवपद श्रादि की प्राप्ति हो सकती है।

पुनश्च, उनमें कोई २ जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादि के नाम भी श्रच्छी तरह नहीं जानते, मात्र वाह्य व्रतादि में ही वर्तते हैं। निर्दोप व्रतो का पालन करते हैं किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं करते। श्रीर कुछ जीव ऐसे हैं कि—जैसा पहले वर्णन किया है तदनुसार सम्यग्दर्शन—ज्ञान का श्रयथार्थ साघन करके वृतादि में प्रवर्तमान हैं। यद्यपि वे वृतादि का भलीभांति वाह्य दोष रहित पालन करते हैं किन्तु यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान विना उनका सर्व श्राचरण मिथ्याचारित्र ही है।

श्री समयसार कलका १४२ मे श्री ध्रमृतचन्द्राचार्य देव मार्ग को स्पष्ट प्रकाशित करते हैं—

### ( शार्दू ल विकीडित )

विलश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरैमीक्षोन्मुखं कर्मभि. विलश्यन्ता च परे महावृततपोभारेण भग्नास्त्रिरम्। साक्षान्मोक्ष इद निरामयपद सवेद्यमान स्वय ज्ञानं ज्ञानगुण विना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि॥

श्रयं — कोई मोक्ष से पराङ्गमुख ऐसे श्रित दुस्तर पचानित तपनादि कार्यों द्वारा स्वय ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा श्रन्य कोई जीव महावृत श्रीर तप के भार से श्रिषिककाल तक क्षीगा होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, किन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्व रोग रहित

पद मपने भाप भनुभव में भाषे ऐसा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानगुरा के भतिरक्त मन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।

#### चारित्र मानन्ददायक है, उस कष्टप्रद मानना वह मिण्यात्व है।

बिसे भारमा का भान नहीं है उसके सिये द्रवाबि भारक्य है। संसार एक समय की उदयभावक्य बजुद्ध पर्याय है किन्तु वह मेरे स्बभाव में नहीं है --- उसका बिसे भाग नहीं है उसे बक्षांव तो बसेस के मारक्प हैं। चारित्र एकपूत्र तो मानत्व स्वरूप है कष्टरूप नहीं है। तत्त्वधानके विमा को भाकरण है वह कडकप सगता है। कारिज तो संबर है यून की पर्याय का नाश करने वाला है उसे कप्ट दायक मानना बहु मिथ्यास्य है। धर्म कष्ट दायक होता ही नहीं। धुमिकानुषार धर्मी बारमा को निरस्तर बानम्द होता है। परिषह हों तबापि उनका स्थात नहीं होता । सुकोशस सुनि को स्थामी साती है उस समय भी भागन्य है। गजकूमार सुनिको भी भागन्य है। धविकारी धानन्दकम्ब परिणाम वह चारित्र है असकी जिसे सदर नहीं है उसके संबर तत्त्व की भूस है विपरीत मिनिवेस है। बया करें हमने महाबत से सिथे इसियये पासन करना चाहिये -- ऐसी धर्मा सामे तो वह सस्य भावरण नहीं है। प्रथम सावसासनकप तरवद्मान करो अवत की चिन्छा छोड़ो। यह बात कभी सुनी मुडी है इससिये पहले घम्यास करो।

यात्रा करने वाये भीर पहाड़ पर पड़े-उतरे उस समय वक्त वासा है, पुत्त-प्यास सताने समयी है तो धर्मशास के मुनीस से भगड पडता है, कपाय करता है, वह कही यात्रा नहीं है। तत्त्वज्ञान पूर्वक श्राकुलता कम हो—ऐसा शाितमय श्राचरण होना चाहिये। मुनिपना, श्रावकपना ग्रहण करता है, शरीर को जीएं कर लेता है, किन्तु मिथ्यात्व को जीणं नहीं करता। प्रथम यथार्थ प्रतीति करने में भले ही ग्रिधकाश समय बीत जाये, किन्तु उसके सिवा श्रन्य उपाय करे तो उससे श्रात्मा का कल्याएा नहीं होता।

मिथ्यादृष्टि वृतादि शुभ ग्रास्रवका पालन करता है, उसके द्वारा मोक्ष मानता है किन्तु साक्षात् मोक्ष-स्वरूप ऐसा निरामय, (रोगरहित) पद जो भ्रपने भ्रात्मसे भ्रनुभव मे भ्राता है-ऐसा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानगुरा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नही है। व्यवहार, राग ग्रथवा मन के ग्राश्रय से वह प्राप्त हो-ऐसा नही है। स्नात्मा की ज्ञान कियाके श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी कियासे मोक्ष नहीं होता। ज्ञानिकयामे दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनो म्रा जाते है। म्रात्मा ज्ञान स्वभावी है। सर्वज्ञ पूर्ण स्वभावी च्यक्त है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई वस्तू राग, निमित्त श्रदि श्रात्मा में नही है-ऐसे तत्त्वज्ञान के सिवा भ्रन्य किसी भी किया से मोक्ष नही होता। मोक्षमार्ग की विधि न जाने श्रीर क्रिया करने लग जाये तो कही मोक्षमार्ग प्राप्त नही होता। जैसे-हलवा बनाने की विधि न जाने श्रीर बनाने बैठ जाये तो हलवा नही बन सकता, किन्तु लेई बनेगी। उसी प्रकार प्रथम मोक्षमार्गकी विधिन जाने श्रीर क्रिया करने लग जाये तो मोक्षमार्गरूपी हलवा नही बनेगा, किन्तु मिथ्यात्वरूपी लेई वन जायेगी ग्रीर चार गति में भटकने का साधन प्राप्त होगा, इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान करना चाहिये।

[ भीर सं २४०६, प्र वैसास कृष्णा ३ प्रस्तार ता० २-४-४३ ]

तरह प्रकारका चारित्र मदकवाय दे, धर्म नहीं।

घन्तमु स इहि किये बिना घरम विसी प्रकार चारमाका चनुमन मही होता। करोड़ों उपवास करे स्वाम करे प्रह्मचय पास किन्दु **घसंचे धर्म नहीं होता धौर न भवका धरत ग्राहा है। बी पंचास्तिकाय** गाया १७२ में भ्यवहारामाधीका कथन भगवान समृतवादावार्य ने किया है। उसमें कहा है कि तैरह प्रकारके चारिकका पासन करते हुए भी उनका मोक्षमार्गमें निषेध क्या है। स्यासीम द्वियात्रीस दोप रहित भाहार से पंत्रमहावत, पौच समिति तीन गुप्तिकप चारित का पासन करे वह कपायकी मन्दता है। उसे वह बस मानता है इसलिये निष्याहरि है। उसके मोशमार्ग नहीं है जहाँ व्यवहार साधन भीर निश्वय साध्य कहा है वहाँ निश्वय साधनसे निश्वय साध्यवद्या प्रगट करे हो स्पन्हारको उपचारसे सामन कहा है।

यी समयसार नाटकमें कहा है कि-जितना ध्यवहार-साधन कहा है वह बास्तवमें सामक नहीं किन्तू सब बामक है। यो प्रवणन धारमें भी घाटनकान जुन्य संयमभावको सकार्यकारी कहा है। बारमहामझुग्य पश्चमहावतादि भिरवक है बारमाके कस्याणमें वसे निमित्त भी महीं कहा है। यह चौचे पुणस्थानकी बात है। सम्म व्यर्शेन कैसे हो उसकी बात है। भारमार्ने सम्मव्यर्शनक्षी निविकस्प भाव करे प्रगट हो वह कहते हैं। एक समयमें मैं भारमा शायक है इसे यथार्थ सक्षमें सिया इसिये ऐसा भाग हुया कि राग भीर निमित्त में नहीं है वह सम्यावर्धन वर्ष है। विवेकपूर्वक परीक्षा करक विचार करता वह प्रथमा कर्तक्य है। घारमा बामकस्थरूप है,

राग विकार है, निमित्त पर है—ऐसा भेदज्ञान करना चाहिये। विवरीत श्रिभप्राय रहित-युक्तिपूर्वक विचार करके निर्णय करना वह श्रात्मज्ञान का प्रथम कारण है। घर्म तो श्रात्माके श्राश्रयसे होता है इमिलये प्रथम तत्त्वज्ञान करना वह कार्यकारी है, श्रीर प्रथम ऐसा तत्त्वज्ञान होने के पश्चात् ही श्राचरण कार्यकारी है। पुनश्च, परमात्मप्रकाश श्रादि शास्त्रोमे इस प्रयोजनके हेतु जगह—जगह निरूपण किया है कि तत्त्वज्ञानके विना व्रतादि कार्यकारी नहीं है।

यहाँ कोई ऐसा जाने कि—घन्य है वह श्रन्तरग भाव विना भी बाह्यसे तो ग्रस्पुवृत, महावृतादिकी साधना करता है न<sup>े</sup> किन्तू जहाँ भ्रन्तरग परिग्णाम नही हैं श्रथवा स्वर्गादिकी वाछासे साधना करता है तो ऐसी सावनासे पापबन्घ होता है। इसलिये वे तो घन्य नही किन्तू द्रव्यलिंगी तो अन्तिम ग्रैवेयक तक जाता है ? कपटरहित मदकपायरूप परिणाम हो तभी ग्रैवेयक स्वर्ग तक जाता है वह भी धन्य नही है। भ्रनन्तबार कपटपूर्वक पालन किया है इसलिये मोक्ष नही हम्रा-ऐसा नही है। भगवानके कथनानुसार व्रतादि का पालन करता है इसलिये ग्रैवेयक तक जाता है। कपट पूर्वक करे तो पाप-बंध होता है। श्रीर वह तो महान मदकषायी होता है, वह मदकषाय भी मोक्षका कारण नही हुन्ना तो फिर वर्तमानके मदकपाय श्रकषाय का साघन कैसे हो सकता ? इसलिये व्यवहार सच्चा साधन नही है। द्रव्यलिगी इहलोक-परलोकके भोगादिकी इच्छा रहित होते हैं, तथा मात्र घर्म वुद्धिसे मोक्षाभिलापि होकर व्यवहारकी साधना करते हैं, इसिलये द्रव्यिलगीमें स्थूल अन्यथापना तो नहीं है किन्तु सक्ष अन्यथापना है वह सम्यग्दृष्टिको भासित होता है।

ह्रव्यक्तिमीका सिध्यापना सम्यन्द्रष्टि ज्ञान सकते हैं। इस्मसिगीका सिध्यापना केवसी भयवामको ही भासित होता है

ऐसा नहीं है दूसरे को जो सुदम मिथ्यात्व होता है खंघास्य सम्मक-जानी को भी सबर होती है। सामनेवासा बीव मिध्यादृष्टि है या सम्यादृष्टि-उसका ज्ञान न हो ऐसा नहीं हो सकता । इब्यालगीके स्यम ग्रन्ययापमा नही है सुदम है। उसे मिथ्याहृष्टि जान सेता है। द्यारमा चन्त्रम् स होकर सामन करे तो साध्य ऐसा सम्यन्दर्शन प्रगट होता है-उसकी मिष्पाइटि को चनर नहीं है। तत्वज्ञानीको उसकी प्रक्रमणा पर से मनिप्राय ज्ञान हो वाता है। पाद्मार्ने पागमानुसार बाबरण हो व्यवहारका भसीमाति पासम करे स्यूस प्रकपरा में भी ग्रस्ययापना न हो तथापि संतर्रममें सूक्ष्म मिध्यात्व है ---उसे ज्ञानी बानता है किंदु बाह्ममें कहता नहीं है क्योकि संगर्ने विरोध होता है। भीग बाह्यसे परीक्षा करते हैं इसमिये स्पूत मिध्यास्य हो तो बाहर प्रमट करते हैं किन्तु वे सुहमसिध्यास्य नहीं प्रकट सकते इसस्मि आभी बाहर प्रमट नहीं करते । सोग नहीं पकड़ सकते इस सिये विरोध होता है। स्थूस प्रक्पणा करे कि-स्यवद्वार हो तो नि इच्य होता है निमित्तके कारण स्पादानमें कार्य होता है तो जानी कहते है कि वह गिष्याइडि है। किन्तु बाह्यमें व्यवहार संच्छा ही धीर निष्याहरि हो तो जानी स्वय चानते हैं तथापि बाहर प्रयट नहीं करते।

श्राती मिन्याइटि हम्यक्तिंग बारण करे मंदकबाय करे किन्तु ग्रंतरकी गहराईमें प्रथके व्यवहारका पक्ष नहीं सूटता ऐसे हम्यसिपी पर्म सावन करते हैं वे केसे हैं? तथा उनमें ग्रम्यपापना किसप्रकार है ?—वह ग्रव कहते हैं। द्रव्यानियों को एक क्षण मात्र भी नि-रचय का पक्ष नही ग्राया है ग्रीर व्यवहारका पक्ष छूटा नहीं है। देखो, यह समभने जैमा है। लोग समभते तो हैं नहीं ग्रीर कहते हैं, कि व्यवहार नहीं करोगे तो घमंका लोप हो जायेगा, किन्तु वस्तुस्व-, रूप ऐसा नहीं है। ग्रशुभ परिणाम न हो तव दया, दान, भक्ति, यात्रादिके गुभभाव होते हैं, किन्तु वह सम्यग्दर्शनका कारण नहीं है। जब ज्ञायक ग्रात्माकी रुचि, दृष्टि होगी तभी सम्यग्दर्शन होगा।

### जातिस्मरण ज्ञान

जातिस्मरण ज्ञान की ऐमी शक्ति है कि-पूर्वकाल में हमारा इस जीव के साथ सम्बन्ध या-एमा जान लेता है। पूर्वकाल का शरीर वर्तमान मे नही है ग्रीर ग्रात्मा को भी साक्षात् नही जानता है, तथापि वर्तमान जाति स्मरण ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह जान लेता है कि-इस भ्रात्मा के साथ हमारा पूर्वकाल मे सम्बन्ध था। यह निर्णय कहाँ से हुमा ? ज्ञान की शक्ति ही ऐसी है। ऋपभदेव-भगवान श्रीर श्रेयासकुमार का श्राठ भव पूर्व सम्बन्ध था, वह वर्त-मान ज्ञान में जाति स्मरण से निर्ण्य हुआ। ज्ञान की पर्याय मे ब्राहमा दृष्टिगोचर नही होता, श्रीर पूर्वकाल का शरीर भी वर्तमान में नहीं है तो भी मिथ्यादृष्टि को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है। वह भी जान लेला है कि तीसरे भव मे इस जीव के साथ सम्बन्ध था,--ऐसी ज्ञान की स्वतत्र निरालम्बी शक्ति है। तव फिर सम्यग्दृष्टि ऐसा जान ले कि सामने वाला ग्रात्मा मिध्यादृष्टि है, उसमे क्या श्रारचर्य ? - ऐसा ज्ञान का सहज सामर्थ्य है।

कोई ऐसा कहे कि-इसकाल में भ्रात्मा को निष्ट्ययरूप से नही

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें 110

विदवास महीं है। कृष्टिय के समिकार में बात सी है उसमें कहा है कि-- जिन्हें चौदह पूर्व का ज्ञान है ऐसे जानी को न्याय और स्व भाग निकासें वैसा ही सम्यम्बन्टि भी निकास सकता है-ऐसा उसका शानका सामर्थ्य है। इसनिये सम्बद्ध शामी को प्रव्यक्तियी का ग्रन्थपापना भासित होता है। श्रव कहते हैं कि-प्रव्यक्तिंगों को वर्म शापन फैसा है भीर उसमें सम्ययायना किस प्रकार है।

भागा भा सक्ता, सम्यव्यादिङ मिध्यादिङ की स्वयर मही पड़ सकती

भन्य ग्रमस्य का ज्ञान नहीं हो सकता दो उसे ज्ञान सामर्थ्य की

सबर नहीं है। ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है वह ग्रात्मा को ग्रोद पर को

म बाने-ऐसा नहीं हो सकता। अपने ज्ञान सामध्यंका उसे

# Q

# द्रव्यत्तिंगी के धर्मसाधनमें अन्यथापना

प्रथम तो वह ससार में नरकादिके दु खो को जानकर तथा स्वर्गादि में भी जन्म—मरणादिके दु खो को जानकर संसार से उदास होकर मोक्षकी इच्छा करता है। श्रव, उस दु खको तो सभी जानते हैं, किन्तु इन्द्र, श्रहमिन्द्रादि विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुखका उपभोग करते हैं—उसे भी दु ख जानकर, निराकुल सुख श्रवस्थाको पहिचानकर जो मोक्षका ज्ञान करता है उसे सम्यग्दृष्टि जानना। जन्म—मरणका दु ख नहीं है, सयोगका दु ख नहीं है किन्तु दु ख तो मिथ्या श्रमिश्राय श्रीर श्राकुलतासे है। श्रज्ञानी की दृष्टि सयोग पर है। प्रतिकृत क्षेत्रका सयोग दु ख नहीं है इसिलये जन्म-मरणका दु ख मानना वह मिथ्यात्व है। श्रात्मा में विपरीत श्रद्धा श्रीर श्रा- कुलता है वह दु ख श्रीर सम्यक्त श्रीर निराकुलता है वह सुख—इसकी उसे खबर नहीं है।

श्रात्मा न तो जन्म लेता है श्रोर न मरता है। पर्यायमे सुख-दु ख होते हैं। स्वर्ग के सुखकी इच्छा से श्रोर नरकादिके सयोगोको दु ख जानकर साधन करे तो वह स्थूल मिध्याहिष्ट है।—इसप्रकार वह उदास होता है, किंतु स्वर्गमे भी इन्द्रियजनित विषय—भोग हैं वह भी दु खरूप है—ऐसा जानना चाहिये। श्रपनी पर्यायमे जिस भाव द्वारा तीर्थंकर नामकर्मका वध होता है वह भाव भी श्राकुलता है। पच महान्नतके परिगाम भी श्राकुलता हैं। श्रात्मामे ही सुख है— २४

मोक्सार्य प्रकाशक की किरखें

325

ऐसा जानकर स्वातुमवके द्वारा मिराकुस परिशाम हो वह मोक्षका कारण है।—ऐसा माने वह सम्यवृष्टि है। सीसह कारण भावना माने से तीर्वकर नामकर्मका वय हो बा

येगा—ऐसा नहीं है। जिस जीवकी पर्यायोंकी योग्यता ही स्व प्रकार को होती है उमीको उस प्रकारकी सहज भावना होती है दूसरों को महीं होती। सम्बर्दाप्ट इन्द्रियवनित सुबको साकुसतावम दुका मानता है। सुन भीर सद्भाव इत्तियोंका भयने में उत्यान होना ही साकुसता भीर दुका है। उस सुक-दुक्क देशाल्यक स्वरूप से सामक को कदर नहीं है इसकिये वह बाह्य स्थोगों में मुख-दुका मानकर बाह्यते उत्यानीन होता है—सह मिस्यावर्ष्ट है एसा बानवा।

× × × × (बीरसं २४७६) प्र वैद्याब इम्फा ४ गुक्सर वा ३-४-३३ ]

परह्रष्यको इष्ट-श्रानिष्ट खानकर ब्रहण-स्थाग करना ४६ मिभ्या बुद्धि है।

पुनस्य विषयमुलाधिका कम नरकादि है—येथा जानकर पर हम्मको हुरा मानदा है किन्तु धारमामें विषय-क्यायक परिशास होंग्रे हैं वह दू सहे उसे नहीं जानदा। धीर मानदा है कि नरकार्य दूस है कि नरकार्य दूस मही है स्थॉकि केवल समुद्रमावके सामा केवलीमावानके प्रारमाके प्रदेश धातमें नरक के तोज में भी आते है तथा मुक्त एकेन्द्रमाव बीद मी नहीं भनत है उस बोजके का रम कुल नहीं है। इस्तिमी जेनका दूस किसी सामाको नहीं स्थानती परहब्यको हुए। मानकर द्वेष करता है। सरीर समुख्यिय धीर निनाशोक है—स्वप्रकार करीरका देश निकालदा है। सरीर स्थापित सीर स्थापित स्थापित स्थापित सीर सिनाशोक हैं। सरीर सी

भानका जेय है, वह दु खका कारण नहीं है। नित्यानदमय पित्र स्वभावको अनुभवमे रखकर रागादि आश्रवोको अशुचि जानकर ज्ञानी अशुचि भावना भाता है वह शरीरका भी ज्ञाता रहकर भाता है, और मिथ्यादृष्टि शरीर को अनिष्ट जानकर द्वेष बुद्धि करता है, इतना दोनो मे अन्तर है।

श्रज्ञानी मानता है कि शरीर मे से सार निकाल लेना चाहिये। शरीरका पोषण न करके, उसे जीणं बनाकर, सुखाकर फेंक देना चाहिये, उसे शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि है। कुटम्बीजन श्रादि स्वार्थके सगे हैं—ऐसा मानकर परद्रव्यको दोष देता है श्रोर उसका त्याग करता है, किंनु श्रात्मामे जो रागद्वेष होते हैं उनका त्याग नहीं करता। कचन, कामिनी श्रोर कुटम्बका त्याग करो तो धर्म लाभ होगा—ऐसा वह मानता है। वृतादिका फल स्वर्ग-मोक्ष है, इस समय व्रत पालन करेंगे तो स्वर्गकी प्राप्त होगी श्रोर वहांसे भगवानके पास जायेंगे इसलिये वहां धर्म प्राप्त करेंगे—यह सब मिथ्या बुद्धि है। व्यवहार तपश्चरणादि पवित्र फल के देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीरका पोषण करना योग्य है—ऐसा मानता है।

श्रीर देव गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं—इत्यादि परद्रव्योका गुण विचार कर उसीको श्रगीकार करता है, किंतु स्व-ग्रात्मद्रव्य हितकारी है उसकी उसे खबर नहीं है। परद्रव्य हितकारी या श्रहितकारी है ही नहीं। शुद्ध उपादान कि अतर में ही भरी है उसका श्राश्रय करना हितकारी है। आत्माकी पर्यायमे शुभराग होता है तब निमित्तका— देव, गुरु, शास्त्रका आदर आये बिना नहीं रहता, किन्तु वह श्रपनी निर्वलतासे श्राया है परद्रव्यके कारण नहीं श्राया। भगवानको देख-कर प्रमोदमाव आता है वह भगवानके कारण नहीं श्राया। उन्हे देसमें छे प्रमोदमाय बाता हो तो वो भी देखें उन सबकी बाता भाहिये किन्यु ऐसा गहीं होता इसिमये को परस्थको हितकारी आनकर राग करता है यह मिध्यादृष्टि है। परस्थको प्रसु भीर बोव विचारकर मजानी राग इप करता है इसिमये उसका सारा साथ रग मिस्या है। मीर वह मुभरागको करने योग्य मानता है हितकप मानता है।

बतमानमें यहाँ मार्थानती धुनि दिलाई गही देते। क्वाधित् कोई देव महाविदेह क्षेत्रते किन्हों धुनित्रते लाकर यहाँ रख दे भीर यहीं उन्हें केवसमान मान्त हो लावे ठो उन्हें देवकर मानीकी प्रमोद माने दिला नहीं रहेगा किन्तु यह मानेवमान उन हिन्ति—केवसीको देवते थे त्यवदा केवसीक केवति मही हो देवते थे त्यवदा केवसीक कादय नहीं हुआ है। पर्वाच्यको इन्ट मान कर वह धुममाय नहीं हुआ है। केवसी ठो सानके से यह है व दिल कारी हैं—एसा जानी महीं मानवा। भीर कोई धनिस्ट सबद कहे ठो कवाधित् ज्ञानीको सेव होता है किन्तु वह खेर सब्दों के कारए। महीं हुमा है। प्रसानी पर्वाच्यको बुरा जानवा है भीर उन्हें स्वोद्धान स्वाहत है। बासनव स्वच्यको बुरा जानवा है भीर मगवान इस्ट नहीं है —स्व बातकी प्रशानीको सबद नहीं है दीर मगवान इस्ट नहीं

इस मीति प्रज्ञानी पनैकप्रकारसे किन्हीं परसम्पों को सुरा जान कर प्रतिस्टक्स खडान नरता है और किन्हीं परसम्पों को प्रकाशान कर इस्टक्स खडान करता है।

रारीरमें रोग माने से भार्तप्यान होता है-ऐसा नहीं है। सरीर स्वस्थ हो तो वर्म होता है-ऐसा भी नही है। सरीर धर्मका सावन नहीं है। श्रात्मामें शुभभाव होता है वह भी धर्मका साघन नहीं है, तब फिर शरीर साघन हो ऐसा कभी नहीं होता। श्री प्रवचनसार में श्राता है कि-मुनियों को शरीर नहीं छोडना चाहिये, श्रसमय में शरीर-त्याग करने से श्रसयमी हो जाते हैं।—इसका यह श्रथं नहीं है कि श्रात्मा शरीरकों छोड सकता है, किन्तु वहाँ राग श्रोर वीत-राग भावका विवेक कराने के लिये निमित्तसे कथन किया है।

× × ×

कोई परद्रव्य भले-बुरे हैं ही नहीं, तथापि मानना वह मिध्याबुद्धि है।

प्रश्न —सम्यग्दृष्टि भी परद्रव्यो को बुरा जानकर उनका त्याग करता है।

उत्तर:—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योको बुरा नही जानता किन्तु अपने रागभावको बुरा जानता है। स्वय सरागभावको छोडता है इसलिये उसके कारणो का भी त्याग होता है। वस्तुका विचार करने से कोई परद्रव्य तो भले बुरे हैं ही नही। परद्रव्य आत्माका एकरूप ज्ञेय है। एकरूपमें अनेक रूप कल्पना करके एक द्रव्यको इष्ट और दूसरे को अनिष्ट मानना वह मिथ्याबुद्धि है।

#### निमित्त के कारण भाव नहीं विगडता ।

प्रश्न -- परद्रव्य निमित्तमात्र तो है ?

उत्तर — पर द्रध्य बलात्कार से तो कुछ नही विगाडता किन्तु भ्रपने भावो को विगाडे तब वह भी वाह्य निमित्त है। पर द्रव्य से परिणाम विगाडें तो द्रव्य की परिणति स्वतंत्र नहीं रहती। स्वयं परि- B i

गुगम विगाडे तो पर इस्य को निमित्त कहा बाता है। घोर निमित्त के बिना भी मात्र तो यिगड़त हैं इसिमये वह नियमकप निमित्त भी महीं है। निमित्त के कारगु भाव मही यिगड़ते। भी समयदार में बाता है कि—मरितमात से मदिरा पिये दो पागलपन मही घाता किन्तु पारमा स्वयं मात्र विगाडे तो पर हम्य को निमित्त कहा बाता

यहाँ तीम वातें कही हैं---

१ परप्रस्य वसारकार से भाव नहीं विगायता ।

२ स्वयं भाव विसादे तो पर हत्य को निमित्त कहा बाता है।

३ निमित्त के बिना भी धारमा के माव विषयते हैं इसिंबंधि नियमक्य निमित्त भी नहीं है। पश्चित्वी में धपने कर को बात महीं कही है। पहले कहा है कि

भोदी हो है उसे बिस्तप्रकार माला में लगाते हैं उसी प्रकार हम साल में कही हुई बात को लगाते हैं धरने पर को बात नहीं करते। निमल के बिना भी माल होते हैं। वेलो निश्ती तोषकर का बीत दीपरे तरक में से निकासता है तब सालोपपामिक सम्माहरू है भीर मनुष्य भव में उन्हें सामिक सम्माल होता है तब कोई निमल

कीन ठीधरे तरक में से निकासता है तन कानोपशिमक सम्पाहित है धीर मनुष्प भव में उन्हें साधिक सम्पादक होता है तन कोई निमित्त नहीं होता । निमित्त के विना साधिक सम्पादकीन होता है। तुम्मकोई बीव स्वयं धुनकेनसी होता है वो उसे पाने कारता साधिक सम्पादकीन होता है। किसी केनसी या खुतकेनसी को निमित्त होता भी नहीं है। इससिये निमित्त के विना भी भाव विगड़ते या सुकरते हैं इससिये निमान भी नहीं है। पर हम्य का सुकन्नोयं केतना वह निम्मानाव है। निम्मामान भोर रागद्वय हुरे हैं कोई पर द्रव्य बुरा नही है-ऐमी समक्त मिश्यादृष्टि द्रव्य-लिगी को नही है।

### मच्ची उद्दागीनता ।

द्रव्यितिगी मिथ्यादृष्टि तो पर द्रव्य के दोप देखकर उस पर द्वेप ह्रिप उदासीनता करता है, उमके सच्ची उदासीनता नहीं होती। पर-द्रव्य दोप का कारण नहीं है। पूजा में भी श्राता है कि—"कर्म विचारे कौन भूल मेरी श्रिधकाई," तथापि उसका विचार भी नहीं करते। श्रज्ञानी की उदासीनता में श्रकेला शोक ही होता है। एक पदार्थ की पर्याय में दूसरे पदार्थ की पर्याय श्रक्तिचित्कर है, उसकी उसे खबर नहीं है, इमलिये परद्रव्य की पर्याय को बुरा जानकर द्वेप पूर्वक उदासीन भाव करता है। किन्तु परद्रव्य के गुण-दोपों का भासित न होना ही सच्ची उदासीनता है श्र्यात् परद्रव्य गुण का या दोप का कारण है—ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। श्रपने को स्व-रूप श्रीर पर को पररूप जानना ही सच्ची उदासीनता है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

[ वीर स॰ २४७६ प्र॰ वैशास कृष्णा ५ शनिवार, ता॰ ४-४-५३ ] परवस्तु अपना परिणाम विगाइने में समर्थ नहीं है।

कोई परवस्तु ग्रात्मा के परिणाम विगाडने मे समर्थ नहीं है। भगवान के कारण गुण नहीं होता। ग्रघ कर्मी श्राहार ग्राया इस-लिये परिणाम विगडे—ऐसा नहीं है। ग्रात्मा स्वय परिणाम बिगाडे तो उसे निमित्त कहा जाता है ग्रौर स्वय परिणाम सुघारे तो भगवान को निमित्त कहा जाता है। शत्रु ग्राया इसलिये द्वेष हुग्रा—ऐसा नहीं है। शरीर में बुखार ग्राया इसलिये दु.ख हुग्रा—ऐसा नहीं है। बुखार के कारण पार्तप्यान हुया—्रेश मानमा वह मिय्यास है। धरीरमें निरोगता हो तो ध्यान कर सक्क गिरि गुका में घच्छा ध्यान होठा है—यह माग्यता मूठी है। उसने पर पदार्थ को मसा-हरा माना है। धारमा का मनुभव करमा वह गिरि गुका है। परक्षेत्र धारमा को गुजकारी नहीं है। परद्रव्य के कारज धारमा में शांति रहती है— ऐसा मानना पुद्धता है। धतर्यासमा में निमम्न हो आमा वह प्यान है बाह्य कारणों से ध्यान या सांति नहीं है। सोनगढ़ सोन के वाता वरता ने धारमा में सांति होती है—यह बात भी मिच्या है। ज्ञानी ससे में का मक्य से बानता है हिन्तु उससे साम-हानि नहीं मानता। पर के साथ मुक्ते कोई प्रयोजन नहीं है में तो ज्ञायक है और पर पदार्थ क्ष है—ऐसा वह मानता है।

निर्दोष धाहार-बम का मिसमा या म मिसना यह सब जाता का अप है — इसकार जानी सालीपूत रहते हैं। परसे धारमा के अपोजन की सिंद नहीं हैं। धारमा का प्रयोजन की सारमा के सिंद होती जानी के ही होती है। मात्र बाह्य से उवासीम धायम में बैठ जाना वह कहीं सब्बी उवासीनता मही हैं। सोत्रकोंक नाम सब्देश मगवान भी भेरे जान के जय हैं। पर के साल के जाय सब्देश मगवान भी भेरे जान के जाय हैं। पर के साल के अप हैं पर कुरेबादि हों तो के भी मेरे जा महें। पर के साल के अप हों। स्वरके साल अप या मात्र साल स्वरूप हैं। का मही का महीं है—ऐसा जानी जातरे हैं।

पुनत्य हम्पासिनी जवासीन होकर शाक्ष में कहे हुए समुद्र छ महाबतकर स्पवहार वारित्र को समीकार करता है। एवदेस समया सर्व देस हिसादि पार्थों को सोहजा है भीर उनके बदके सहिसादि पुण्यहप कार्यों में वर्तता है। मैं पर की हिंसा कर सकता हूँ या दया पाल सकता हूँ—यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। वचाने का भाव हुआ इसलिये जीव वच गया—ऐसा नहीं है। श्रात्मा की इच्छा के कारण अपने शरीर की किया नहीं होती, तब फिर उसके कारण परजीव वच जाये—ऐसा तीन काल में नहीं होता। शरीर में शरीरके कारण कमबद्ध किया होती है श्रीर जीव वचने की किया भी कमबद्ध उसके अपने कारण होना थी सो हुई है, किन्तु मेरे कारण वह किया हुई है—ऐसा मानकर श्रज्ञानी श्रह्युद्धि करता है, वह मिथ्या मान्यता है।

मुनि के शरीर के निमित्त से कदाचित् पैर के नीचे कोई जीव मर जाये, किन्तु उनके प्रमाद नहीं है इसलिये दोप नहीं लगता। शरीर के निमित्त से परजीव मरे या वचे—यह श्रात्मा के श्रीधकार की बात नहीं है। मैंने पीछी ऊँची की श्रीर उस किया से जीव बच गया—यह मान्यता विष्णु को जगत्कर्ता माननेवाले जैसी है। मिथ्यादृष्टि को खबर नहीं है कि हाथ के कारण पीछी ऊँची नहीं होती, श्रीर पीछी ऊँची हुई इसलिये जीव बच गया ऐसा भी नहीं है। हाथ की श्रीर पीछी की किया स्वय श्रपने कारण हुई है, तथािप श्रज्ञानी जडकी किया का श्रीममान करता है।

श्री समयसारमे भी यही कहा है कि --

ये तु कर्तारमात्मान पश्यन्ति तमसावृताः। सामान्यजनवतेषा न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥१६६॥

श्रयं — जो जीव मिथ्या धन्धकार से व्याप्त होकर अपने को पर्यायाश्रित किया का कर्ता मानता है वह मोक्षाभिलापी होने पर भो,

माध्यार्ग प्रकाशक की किएमें

प्रकार समका भी मोक्ष नहीं होता क्योंकि कर्तापने की धरेका दोनों समान हैं। बगत में भो पदार्थ हैं उनका कोई क्सी नहीं है चौर भो पवाथ नहीं हैं उनका कर्ता भी नहीं है। को पवार्य हैं अनकी परि एगम राक्तिसे ही हर समय नयी गयी पर्यायें होती है। ससका कर्ता दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। इसरा पदार्थ उसका कर्ता है। तो उस पदार्थ की प्रस्ति महीं रहती इसिमये को काई शरीरार्थ पर ब्रम्म का कर्ता होता है वह अगत्कर्ता ईरवर की मान्यतावासे की भौति हवा। मृनि या स्वाबक शाम भारता करके माने कि मेरी इच्छा से हाय प्रसा तो भायमती की मौति उसका भी मोक्स नहीं होता।

विसप्रकार घन्यमती सामान्य मनुद्यों का मोक्स महीं होता उसी

किसी परहरूपकी पर्यापका यें कर्ता है। सब पदार्थोंकी किया जनके भागमें कारण स्वतंत्रक्यसे होती हैं —ऐसा सामे तो सम्म€ नियतवाद हो भौर मारमामें सम्भग्दर्शन हो।--यह सार है किन्द्र प्रशामी बाह्य किया में मन्त है वह परमें ग्रहंबुद्धि करता है। स्वयं भावक धर्म प्रमदा मुशिषर्मको कियामें निरन्तर मन-वधन-कामाकी प्रवृत्ति रसता है। उस कियामें भंग न हो तवनुसार वर्तता है किन्द्र ऐसे भाव तो सराय हैं भौर चारित्र तो बीतरायभावरूप है। इसलिये

ऐसे साधनको मोक्समार्ग मानमा वह मिच्यावृद्धि है। महाबतादि प्रश्नस्तराग चारित्र नहीं है किन्तु चारित्र में

होप है।

उत्तर:--- असे-वादम दो प्रकार के है एक हो दिसका सहित

प्रका --- तब फिर सराग भीर बीतराग भेद से वो प्रकार से पारित कहा है यह कसे ?

भौर दूसरे छिलका रहित । श्रव, वहाँ ऐसा जानना चाहिये कि जो छिलका है वह चावलका स्वरूप नहीं है, किन्तु चावलमें दोष है। कोई चतुर व्यक्ति छिलके सहित चावलका सग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला ग्रादमी छिलको को चावल मानकर सप्रह करे तो निरर्थक खेद खिन्न होगा। उसीप्रकार चारित्र दो प्रकार के हैं-एक सराग भ्रोर दूसरा वीतराग। वहाँ ऐसा समक्तना चाहिये कि जो महाव्रतादि ग्रुभराग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं है, किन्तु चारित्रमें दोष है। पचमहावृत चारित्र नहीं है, ग्राश्रव है जो बन्धके कारण है। श्रीर बाह्यसे नग्नदशा वह चारित्र नही है। श्रज्ञानी लॅंगोटीका त्याग करके छट्टा गुरास्थान हुम्रा मानता है, किन्तु ऐसा नहीं है श्रात्माका चारित्र परमे तो नहीं होता किन्तु नग्नदशाका विकल्प भी चारित्र नही है, वह तो चारित्रमें दोष है। ग्रब, कोई ज्ञानी प्रशस्त रागसहित चारित्र घारण करता है, उसे देखकर कोई श्रज्ञानी प्रशस्तरागको ही चारित्र मानकर सग्रह करे तो वह निरर्थक खेद खिन्न ही होगा। देखादेखी वृत घारण करले तो वह कहीं चारित्र नही है। ज्ञानी तो जितना वीतरागभाव है उसीको चारित्र मानते हैं, ग्रज्ञानी व्रतको चारित्र मानते हैं किन्तु वह सच्चा चारित्र नहीं है।

[वीर स० २४७६ प्र० वैशाख कृष्णा ६ रविवार ता० ५-४-५३]

बाह्यमें त्यागीका वेश श्रीर किया देखकर उसे चारित्र मान लेता है वह श्रज्ञानी है, कितने ही जीव तत्त्वज्ञानके बिना बाह्यसे श्राचरग्र करते हैं, किन्तु उसका वह सारा श्राचरग्र मिथ्या है, उससे कोई लाभ नहीं है। ज्ञानीके भी मन्दकषायरूप श्राचरग्र होता है,

मोचमाग प्रकाशक की किरणें

३३२

पुनिके महाबेवादि होते हैं, उन्हें देशकर प्रश्नानी मन्दक्यायहर प्राचरणमें ही धम मानकर उनको भौति ब्राचरण करता है किन्तु वह मिष्या है उससे उसे शांति प्राप्त नहीं होती।

भव प्रत करते हैं कि---पापिक्या करने से तो तीव कपाय होती है भीर मुमक्रियामें मन्दवयाय होती है इसिस्पे जितना राग कम हुमा उतना तो पारित्र कहो ! मीर इसप्रवार उसके सराग पारित्र सम्प्रतित हो।

राष्यग्रामपूरक जवादि का सरागचारित्र कहा जाता है।

समाधान — यदि उरवज्ञानपुषक उदनुसार हो। तब ता जेसा कहते हो बेसा हो है किन्तु जिसे उरवज्ञान हुआ नहीं है उसे मैं पर खोबोंको दया-रक्षण या नाम नहीं कर सकता में परसे जिसा है प्रमुद्धान भी हितकर नहीं है राम मेरा स्कामक नहीं है — उसकी यावद बदर नहीं है राम मेरा स्कामक नहीं होता। आसमा खुद विदानक है उसकी जिसे स्वातुष्ठित नहीं है——ऐसे बोकको उत्स्वातान है उसकी जिसे स्वातुष्ठित नहीं है——ऐसे बोकको उत्स्वातान महीं है। इससिये पद्धमहावतादि मन्यक्यायस्य धावरण होने पर मी उसे बारिय नहीं है।

छात्रवर्शेका भावभावत होता वह सम्यव्यक्ति है प्रवस निष्या समिप्राय रहित त्रिकिक्स स्व-संवेश सहित सात्रवर्शेके भावका मासत होता चाहिये : मस्वक्वायकम युमराग है वह भी विच प्र पर्योक्ति वह सात्याके प्रमुक्तम स्वादको सूटनेव∣का है : मात्रा यह बातन्त स्वक्य है। सात्रस्ये विचरीत संवस्य विवक्ष है—ऐसा मात्र चिसे वर्तता है वेसे बीवको स्रतुष्ठत महादवादिका सुभभाव हो उसे व्यवहारसे चारित्र कहा जाता है। स्वभावके प्राश्रयसे राग कम हुप्रा है उतना तो चारित्र है प्रोर जो राग रहा है वह दोप है—ऐसा जानी जानता है। प्रज्ञानी साततत्त्वों के स्वरूपकों नहीं जानता, मात्र सात तत्त्वों धारणा करता है, वह तोते की भाँति मुखपाठी है। तोता राम—राम कहता है किन्तु उसे खबर नहीं है कि राम कौन है। ग्रात्मामें रमण करे वह राम है। ज्ञानी को साततत्त्वों का भाव-भासन है, नातों तत्त्व भिन्न—भिन्न स्वतत्र हैं, स्व-सन्मुख ज्ञानके वलसे साततत्त्वों का निर्णय किया है वह सम्यग्दर्शन है। जो तत्त्वज्ञानके विना ग्राचरण करता है उसे मन्दकपायसे मुफ्ते लाभ होता है—यह वासना नहीं छूटती। रागभाव करने का ग्रभिप्राय ग्रज्ञानीके नहीं मिटता। व्यवहारमें लगे रहों तो निश्चय प्रगट हो जायेगा—ऐसी वासना उनके ग्रन्तरमे रहती है। वह ग्रव कहते हैं।

#### 90

## द्रव्यक्तिंगीके ऋभिप्रायका ऋयथार्थपना

हम्पर्तिगी भूति राज्यादिक छोड़कर तिर्मुष होते हैं । हमारो रातियों को त्यादकर त्यायी बनते हैं। प्रद्वारित सुसगुर्जाका पासन करते हैं। प्रपंते सिसे पाहारादि तैयार किये हों। नहीं सेते उत्पर्वक्त करते हैं। प्रपंते पाहारादि तन्हों के सिसे बनत हैं प्रोर वे बान सूरक्रकर मेते हैं इससिसे उनके हम्पर्शितका भी किशाग महीं है। देखों यहां किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। धारन कहते हैं बैदा व्यवहार भी न हो भीर माते कि हम स्पवहार चारित का पासन करते हैं तो बह सूझ सिस्पाइति है। यहां तो मनीमाति प्रदाहित सूल गुर्मोका पासन करता है उसकी बात है किन्तु उस सबक्तायके प्रारमाका कत्याय हो बायेगा—ऐसी गहरी बायना उसके होती है वह प्रसिन्नाय नहीं ब्रुटता इससिये यह सिस्पा हर्षिट है।

वस्त्रज्ञान क बिना द्रव्यक्तिंगी क्याय का पोपण करवा है।

अनमार्थ में प्रतिक्षा न से उसका बण्ड नहीं है किन्तु प्रतिक्षा सेक्ट मंत्र करना तो महा पाप है। अव्यक्तिगी सह-सह महोने के उप नास करता है सुवादि बाईस परोषड़ सहन करता है स्वीरके दुक्वे दुक्वे करने पर भी कपाय नहीं करता किन्तु कपाय में मंदता गोंदि का कारण है—देसी वासना उसके नहीं सुन्ती। परोगड़ के समय मानता है कि मेरे पाप का स्थय है इसमिये यह प्रतिक्रम संयोग मिले हैं—इसप्रकार कोमलता करता है, किन्तु उस कोमलता में ही धर्म मानता है, व्रतभग के अनेक कारण आने पर भी इढ रहता है, दूसरे देवलोक की इन्द्रागी चलित करने श्राये तथापि ब्रह्मचर्य से चिलत नहीं होता, किसीपर क्रोध नहीं करता, मेरे कर्म के उदय से यह सब हुआ है-ऐसा मानकर क्रोघ नहीं करता, मदकपाय का श्रभिमान नहीं करता, कपट से साघन नहीं करता, तथा उन साघनो द्वारा इहलोक-परलोक के विषय सुखकी इच्छा नही करता,—ऐसी द्रव्यालगी की दशा होती है। यदि ऐसी दशा न हुई हो तो नववें-ग्रैनेयक तक कैसे पहुँच सकता है ? तथापि उसे शास्त्र मे मिथ्यादृष्टि —श्रसयमी ही कहा है, क्योंकि उसे तत्त्व का सच्चा श्रद्धान ही नही है। तत्त्वज्ञान पूर्वक जो श्रद्धान होना चाहिये वह उसके नही है। सात तत्वो को भिन्न न जानकर एक का श्रश दूसरेमे मिलाता है। पहले जैसा वर्णन किया है वैसा तत्त्व का श्रद्धान-ज्ञान उसे हुआ है श्रीर उसी श्रभिप्राय से सह सर्व साधन करता है। श्रव, उन साधनो के श्रभिप्राय की परम्परा का विचार करे तो उसे कषायो का श्रमि-प्राय श्राता है। ज्ञानीके परद्रव्य की किया करने वा न करने की बात तो है हो नही, किन्तु उसके अपनी पर्याय मे अशुभ राग हटाऊँ और गुभ राग को उत्पन्न करूँ ऐसा भी श्रभिप्राय नही है। परन्तु श्रात्मा स्वसन्मुख ज्ञातारूप से रहे यही श्रभिप्राय है।--ऐसे निर्णय के बिना द्रव्यालिगी जो भी साधन करता है उनमें मात्र कषाय का ही पोष्ण है।

द्रव्यलिंगी मुनि की वाह्य किया ऐसी होती है कि - जगत को तो ऐसा लगे कि यह तो बड़े महात्मा हैं तारनहार है, भारतवर्ष इस- प्रकार त्याय के नाम पर उमा गया है, किन्तु यथाथ तरवक्षात स्वा वस्तु है उसकी उसे खबर नहीं हैं। तरवाथ श्रद्धान को सम्यादसन कहा है इसक्तिये स्थान-स्थान पर ऐसा कहा है कि द्रव्यामिनी की तरव का जाम नहीं है।

सर्वद्राक मार्गक साथ किसी भी घर्मका समन्वय नहीं हो सकता। जैन समात स्वस्त्र स्वभाव का

#### क्यन फरन शक्ता।

हम्पिना। पाप के कारए। को देय जानकर छोडता है किन्तु पुप्प के कारए। प्रधारत राग को उपायेय मानता है तथा उसकी द्विंद का उपाय करता है। यह प्रवासत राग मी कपाय ही है। विकास मानता है तथा उसकी द्विंद का उपाय करते हैं। यह ते काय करते का हो अदान हुमा। ग्रुप राग की द्विंद करते में ही यह रक जाता है। यहां तो जिसका स्मव हार सच्चा है किन्तु उससे समानता है—उस सुक्ता मिन्यापृति की सांत कहीं है। वो जीव प्रमा मत के साथ सेमगत को तुमना करते हैं के ता स्मवहार से भी जीन वर्ष को नहीं मानते। यह तो रेस विवास करते के साथ है है जो जीव प्रमा करते जैसा है सुमने की साथ संये की होड़ करते जसा है। एक कर के मार्ग के साथ किया मार्ग का सम करते जाता है। एक हो स्वयं के तर करते वस्तु है। स्वयं के तर स्वयं प्रमा है। स्वयं के स्वयं है। स्वयं का स्वयं है। स्वयं के स्वयं करते जसा है। स्वयं के स्वयं करते जसा है। स्वयं करते स्वयं है। स्वयं करते स्वयं है। स्वयं करते स्वयं है। स्वयं स्वयं स्वयं है। स्वयं करते स्वयं है। स्वयं से से से से से स्वयं प्रमाय स्वयं स्वयं से से से से से से स्वयं प्रमाय स्वयं से सी है। स्वयं से से से से से से स्वयं प्रमाय स्वयं से सी है। साम्य साम्य स्वयं से सी से साम्य साम हमा स्वयं से सी होता। से सि सम्य साम स्वयं से सी साम्य साम हम्य स्वयं से सी होता।

बाती किसी भी पर पदार्थ को दब्र-घतिष्ट नहीं मानठा। चक-

वर्ती वदना करे किन्तु अतर मेमान नहीं होता,—ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक ज्ञानी के साम्यभाव होता है।

श्रीमद् राजचन्द्र ने "श्रपूर्व श्रवसर" मे कहा है कि,— बहु उपसर्ग कर्ता प्रत्ये पए। कोघ नहि, वदे चक्की तथापि न मले मान जो, देह जाय पए। माया थाय न रोममा, लोभ नहीं छो प्रवल सिद्धि निदान जो।

श्रपूर्व श्रवसर

प्रका—तो क्या सम्यग्हिष्ट भी प्रशस्त रागका उपाय रखते हैं?
उत्तर—जैसे—िकसी को बहुत वडा दण्ड होता था, वह अब
बचकर थोडा दण्ड देने का उपाय रखता है, तथा थोडा दण्ड देकर
हिषत होता है, किन्तु श्रद्धानमे तो दण्ड देने को श्रिनष्ट ही मानता
है। उसीप्रकार सम्यग्हिष्ट भी मदक्षाय का उपाय रखता है, वह उपदेश का कथन है, सिद्धान्त ऐसा नही है। जिसके स्वभावहिष्ट हुई
है, उसके मदक्षाय सहज ही होती है। सम्यग्हिष्ट पापरूप श्रिषक
कषाय होती थी, वह अब पुण्यरूप ग्रन्पकषाय करने का उपाय
रखता है, तथा अल्प कषाय होने पर हिषत भी होता है, किन्तु
श्रद्धानमे तो कषायको हेयरूपी ही मानता है।

शुभभाव ज्ञानी को दगड समान है; मिथ्यादृष्टि को व्यापार समान है।

यहाँ तो, जो अट्टाईस मूलगुराो का यथार्थतया पालन करे उसे द्रव्यालिंगी कहा है। वस्त्र-पात्र रखे और मुनिपना मनामे वह तो द्रव्यालिंगी नहीं है। नस्त होकर भी अट्टाईस मूलगुरा यथार्थ न पाले, तो वह भी द्रव्यालिंगी नहीं है।

३६८ मोचमार्ग प्रकाशक की किर्स्

द्रस्यसियी दो स्थवहार का सम्प्रीतरह पासन करता है उहें मोश का कारण बानकर प्रसस्त राग का त्रवाय रसता है यीर दगाय बन बाने पर हुप मागता है — इंग्रवहार प्रशस्त राग के उपाय में स्वया उसके हुए में समानता होने पर भी सम्याद्दाटि को तो बहु कर समान है घोर निस्पाहिट को त्यापार समान सद्धान है। देता प्र पिष्ठत्वती ने घर की बात नहीं कही है किन्तु यथार्ष वात कही है। किसी स्थालक के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है। पापीके प्रति द्वेष नहीं होता किन्तु पाप करा होता है उसका बर्गन वाभी करते हैं। सम्याद्धिती सहाईस पूनगुण के राग को दण्ड मागता है सक्षानी उसे साम मानता है स्राचित्र समित्राय में पूर्व-पहित्रम बित्रना सन्तर है।

पुनस्य परीयह तपर्यस्पापि के निमित्त से बुध्य होता है—उपका समाय तो सामानन्यें लीनता है उसे हम्यमित्री करता नही है। दुध्य सहमा तो कपाय ही है। यहां बीतरानता होती है वहां तो सिवसकार सम्य स्व य को बातते हैं उसी प्रकार हुन्य के लारण स्व य को बातते हैं —ेरेसी दया तो उसके हुई महीं है। ज्ञानी के परीयह का स्वपोग साथा देवकर वे प्रतिकृत्त स्वपोग के कारण हु वी हैं—ऐसा को मानता है वह निष्याहरि है। ज्ञानि परीयह के सम्य भी संतर् शांति में रमण करते हैं मन से प्रथक होकर संतरण धानव में नीन हो बाते हैं—ऐसी ग्रुनि वसा होती है।

नित्माहिष्ट को ऐसी संतर्धाति-मिक्किस्प वद्या कसी नहीं होती । इट समित्र सामग्री पर जिस्ति ही है एसके से सार्तेभ्यान होता है इस्तिम्से स्वकंत मद कपाय भी नहीं होती । नीतरायमान हो तो वह विस्तरकार सन्य न यों को जानता है स्टीप्रकार परीयह का भी ज्ञाता रहे, किंतु ऐसी दशा मिण्यादृष्टि द्रव्यलिगी के नही होती।

श्रज्ञानी मानता है कि "मैने परवशता पूर्वक नरकादि गति में श्रुपेक दु.ख सहन किये हैं, यह परीषहादि का दु ख तो श्रन्प हैं, उसे यदि स्ववशरूप से सहन किया जाये तो स्वर्ग-मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। परीपह सहन न करूँ श्रीर विषय सुख भोगूँ तो महान दु ख होगा।" जिसने परीषहमें दु ख माना है उसने तो पर द्रव्य को दु ख का कारण माना है, इसलिये उसे परीषह में श्रानिष्ट बुद्धि हुए विना नहीं रहती। परीषह तो ज्ञान का ज्ञेय है, वह इप्ट-श्रनिष्ट विदा नहीं है, तथापि उसमें इष्ट-श्रनिष्ट बुद्धि करना वह मिण्यात्व नामका कषाय ही है।

[ वीर सं० २४७६ प्र० वैशाख कृष्णा ७ सोमवार ता • ६-४-५३ ]
द्रव्यिलगी वास्तव में कर्म श्रीर श्रात्मा को भिन्न नहीं
मानता।

पुनश्च, द्रव्यालिंगी को ऐसा विचार होता है कि—जो कर्म बाधे हैं वे भोगे बिना नहीं छूटते। वह कर्म थ्रोर ग्रात्मा को भिन्न नहीं मानता। कर्म का फल श्रात्मा मे मानता है ग्रोर श्रात्मा कर्मों को भोगता है—ऐसा मानता है। कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, इसिलये मुफ्ते सहन करना चाहिये—ऐसे विचार से कर्म फल चेतना-रूप वर्तता है। श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यग्दृष्टिट थे, उनके नरक मे जाने का भाव नहीं था, तथापि कर्मों के कारण जाना पडा—ऐसा ग्रज्ञानी जीव मानता है। श्रेणिक राजा वास्तव में तो श्रपनी योग्यता के कारण नरक में गये हैं, किन्तु श्रायु कर्म के कारण नहीं गये हैं।

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरसें

38.

सारमा कभी की प्रोगता है—ऐसा मानकर सज्ञानी सुप-धोकमें एका कार होता है। मारमा ज्ञासक क्लम्य सृष्टि है, उसमें वाति सरी है — उसकी जिसे द्रिप्ट गहीं है वह कमें क्स वेतनाक्स परिस्तृमित होता है।

पुनरच वह राज्यादिक विदय सामग्रीकात्यागकरता है। ग्रन्थे

मिष्टाम्मादि का भी स्थान करता है किन्तु वह हो क्रिसमकार कोई दाहरकर बासा बायु होने के भय से बीतस बस्तु के सेवन का स्थान करता है छसीमकार हुमा किन्तु बनतक उसे सीतक वस्तुका छेवन वचता है तबतक उसके दाह का समाम नहीं कहते। उसीमकार राथ सिहत बीन नरकादि के भय से विषय सेवनका स्थाप करता है किंदु कब तक उसे विषय सेवनों की तबि है उबतक उसके राजकायभाव नहीं कहते। भतर में निषय की भीति उसके नहीं सुद्धी। सारमा

के भागन्य की रुचि हो तो विषय की इचि क्ले बिमान रहें।

बाध्य में त्याप किया है किन्तु घतरण में विषय की थिठास नहीं

खूरी है स्वक्तिये उसके राग का खमाब नहीं हुआ है। बैठे—मार्थ के सारवादी सेव को प्रत्य मोकन स्वयं महीं करना उसीमकार माराम कि सारवादी सानी को विवय देवन की राज्य महीं होती। स्वापे के सिटाई होती। स्वापे के सिटाई सादि का मोबम नहीं करते उसीमकार वर्मी को साराम के सात्त्य का रस होता है स्वित्य वेषण में उसे विवय देवन की प्रति महीं होती।—स्वप्रकार फसादि की सपेशा से वरोवह सहने पादि को बहु मुझ का कारण बात्त्या है तथा विवय देवनारि को हु क का कारण समझा है किन्तु पर हम्म मुझ-पुख का कारण वहीं है सहता का साम है—देशा कर नहीं मानता। विवय देवन

छोडने से दु व छूटता है—ऐसा नहीं है। द्रव्यितगी राज्यादि छोड देता है किंतु उसके दु ख का श्रभाव नहीं होता, क्यों कि ज्ञायक मूर्ति श्रात्मा पर से श्रीर राग से भिन्न श्रमृतमय है, उसकी उसे रुचि नहीं है, इसलिये उसके कपायरूपी दु ख का श्रभाव नहीं हुआ है।

प्रत्येक पदार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती है—ऐसा जो नहीं मानता वह जैन नहीं है, क्यों कि उसने सर्वज्ञ को भी नहीं माना है। पर द्रव्य की पर्याय बदली नहीं जा सकती—ऐसी बृद्धि जब तक नहों तव तक पर की रुचि नहीं छूटती। श्रज्ञानी वर्तमान में परीपह सहन श्रादि से दुख मानता है तथा विषय सेवनादि से सुख मानता है श्रीर उसके फल में दुख मानता है। पुनश्च, परीषह सहन में दुख श्रीर उसके फल में सुख मानता है, तो जिससे सुख-दुख माने उसमें इष्ट—श्रनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप श्रीभप्राय का श्रभाव नहीं होता।

# द्रव्यिता साधु श्रसंयत सम्यग्दिष्ट तथा देशसंयत की श्रपेचा हीन है।

योगीन्द्र देव कहते हैं कि श्रज्ञानी चार गितयों में श्रपने कारण दु खी हो रहा है। श्रज्ञानी को पर द्रव्य में इण्ट-श्रनिष्ट बुद्धि है इस-लिये उसके चारित्र नहीं होता। द्रव्यालगी विषय सेवन छोडकर तप-रचरणादि करता है तथापि वह श्रसयमी है। सिद्धान्त में श्रसयत श्रयात् श्रविरित सम्यग्दृष्टि श्रीर देशसयत श्रयात् पांचवें गुण्स्थान वाले श्रावक की श्रपेक्षा द्रव्यालगी मुनि को हीन कहा है, क्योंकि उसके पहला गुणस्थान है। द्रव्यालगी दिगम्बर साधु नव कोटि से त्रह्मचर्यं का पालन करे, मद कषाय करे, किन्तु श्रात्मा का यथायं

मोक्सार्ग प्रकाशक की विश्वें

भान नहीं है, इसलिये उसे भौथे-पांचवें गुणस्थानुवासे जाती की स्पेक्षा होन कहा है।

प्रस्त---मसंयत-वेंधसयत सम्यम्बृष्टि के कवामी की प्रवृत्ति

385

होती है। ब्रानी के राजपाट होता है कदाचित् युद्ध में लगा हो-ऐसी कपायों की प्रवृत्ति होती है भीर द्रश्यक्तियों के वह प्रवृत्ति नहीं होती। द्रश्यक्तियी मुनि भेवेयक तक जाता है भीर बीवे-योजवें पुर्व स्थान वाला बातों सोमहर्वे स्थां तक बाता है समापि स्वकी भपेका द्रश्यक्तियों को हीन वर्षों कहा ? द्रश्यक्तियों को मार्वास्त्री से हीन कही कित्सु बीचे प्रस्तुस्थानवाले की सपेका हीन वर्षों कहते हैं ?

समाबान — प्रस्यत-वेससंयत सम्याहिष्ठ के क्यायों की प्रवृत्ति तो है किन्तु उसने स्ववान में कोई भी कताय करने का सिप्रभाव नहीं है। पर्याय में कवाय होती है उसे बहु हुंच मानता है। क्यांतियों में के का करने का सिप्रभाव होता है के क्यांतियाय होता है को स्वाया करने का सिप्रभाव होता है को स्वाया के उस सिप्रभाव होता है। स्वाया की उस सिप्रभाव है। स्वाया की उस सिप्रभाव है। स्वाया की उस मानता है इस सिप्रभाव है। स्वाया की उस मानता है इस सिप्रभाव है। स्वाया की हैय मानता है इस सिप्रभाव है। स्वाया की स्वया की हैय मानता है इस सिप्रभाव की स्वया की सिप्रभाव की स्वया की सिप्रभाव की स्वया की सिप्रभाव की स्वया है। इस्प्रमाण की की साम की स्वया है। इस सिप्रभाव की स्वया है। इस सिप्रभाव की स्वया की हिए सिप्रभाव है। इस स

लिये ज्ञानी की अपेज्ञा द्रव्यालिंगी मुनि के कपाय अधिक है — ऐसा कहा है।
मिथ्यादृष्टियों में कपाय की सदता होती है किन्तु कपाय का
अंगमात्र अभाव नहीं होता है कारण कि — निमित्त और पराश्रय
से (-व्यवहार में) कल्याण मानता ही है।

वह कपायकी मदतापूर्वक योगप्रवृत्ति करता है, उसके द्वारा श्रवातिमे पुण्यवध वांधता है, किन्तु घातिका पाप वध तो ज्यो का त्यो होता है। वाह्य सयोगो मे फेर पडता है किन्तु अतरग शांति नहीं होतो, इसलिये उसके श्रात्माको लाभ नहीं है। जिसे सत्य वस्तु समभने मे भी डर लगता है उसका सच्चा श्रभिप्राय नहीं हो सकता। समाज से निकाल देगे, श्राहार नहीं मिलेगा—ऐसा जिसे डर है उसके सच्चा श्रभिप्राय नहीं होता। यहां तो कहते हैं कि द्रव्यिलगी पचमहाव्रतका पालन करके अतिम ग्रैवेयक तक जाये श्रीर सम्यग्दृष्टि कदाचित् प्रथम स्वर्गमे या नरकमे जाये, किन्तु यह तो बाह्य सयोगोकी वात है। सम्यग्दर्शन पूर्वक कदाचित् नरकमे जाना भी अच्छा है श्रीर मिथ्यात्वसहित श्रतिम ग्रैवेयक मे जाये, तो भी बुरा है। क्षेत्र से ऊपर गया, वहतो जिसप्रकार मक्खी ऊपर उडती है, वैसा है।

ययार्थ श्रद्धान-ज्ञानपूर्वक घाति कर्मोंका श्रभाव करना वह कार्य कारी है। श्रघातिमे फेर पड़े वह कहीं कार्यकारी नहीं है। श्रातमाके गुगोंका घात न हो वह लाभका कारण है। श्रघाति कर्मोंका उदय श्रात्माके गुणों का घात करने में निमित्त नहीं है, वह तो मात्र बाह्य सयोग देता है, इसलिये जिस भावसे घाति कर्मोंका नाश हो वह कार्य करना श्रच्छा है।

३४४ मोचमार्ग प्रकाशक की किरलें

इस समय को निमित्त-वपाशानको इतनी स्पष्ट बात धाई है कि स्वापी धीर पण्डित सोग प्रपत्ती माग्यताका धायह रहकर हुतकें द्वारा भी धपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं। प्रष्ट्यहाधी धादि में धाता है कि-निमित्तत धारमाकी पर्याय होती है—प्रेस कहते हैं कि जु बह बात मिप्या है। बारमाकी पर्याय होती है—प्रेस कहारण हीनवसा होती है पर्याद पाय होता है कर पारिकमों को निमित्त कहा बाता है किन्तु बादिकमों के निमित्त कहा बाता है किन्तु बादिकमों के निमित्त कहा बाता है किन्तु बादिकमों के स्थाय होता है ऐसा मही है। निमित्तक पर्याय धपने से होती है तब निमित्तम धारोप धाता है। विदे पपनि क्षाया होता है। विदे पारोप धाता है। विदे पपनि क्षायादि पर्यायमें सक्या होनता न होती हो वह तो केवसजानादि हो किन्तु होनपर्याय है उसमें कमें निमित्त वह बात यमार्थ है। निमित्त है धवस्य किन्तु बह बपावानमें प्रविद्ध नहीं हो बाता धीर न उसमें कोई कार्य करता है।—हस वात का

प्रमान समाय कान करना चाहिये।

प्रमान वातिकर्मीका समायाह्म प्रमृत्ति धनुसार नहीं है किन्सु
प्रेतरग कपाय धनुसार होता है। इसिमये क्रम्यस्मिगे की सपेसा
सस्यत-देश संयत सम्मानुष्टिको चातिकर्मोका प्रस्य कम है सिन्या
दृष्टि को चातिकर्मोका धनिक वंच है। सामीके पर्ण्यास मही है
द्रासिये समुक्त चातिकर्मोका वच नहीं है
पीर प्रकारी को मातिकर्मोका वच नहीं है
कर्मीका पूर्ण वच है स्थिमिये क्रमांतिकाहीन हम हहे।

देको यहाँ स्पवहारामाची मिन्यावृष्टिका स्वक्ष्य पन्न रहा है। स्पवहार क्रियाकाण्य करता है किन्तु धारमा कौन है—उसकी विसे सबर नहीं हु ऐसे इस्पनियों की प्रपेक्षा प्रस्यक सम्पन्नीय्ट उक्ब है— ऐसा कहा है। इस्पनियों मोझागार्गेंन नहीं हु धौर सम्पन्नीय्ट मोझ मागंमें है। द्रव्यिलगी वाह्यमे व्रतादि पालन करता है तथापि वह वष मागंमें है। ग्रभ्यन्तरमे मिथ्बात्व कपाय भरा है। सम्यग्दृष्टिके श्रभ्यतर मिथ्यात्व श्रीर श्रनंतानुवधी कपायका नाश हुश्रा है।

द्रव्यालगीके सर्व घातिकमोंका श्राधिक स्थिति-श्रनुभागसहित वध है, क्योकि अतरमे सयोगी दृष्टि नहीं छूटी है, श्रोर सम्यग्दृष्टिको घातिकमोंमे दर्शनमोहका तथा श्रनतानुवंधीका वध नहीं होता, क्योंकि अतरमें श्रात्माका भान वर्तता है, श्रोर पाँचवें गुणस्थानमे अप्रत्या-स्यानावरणीयका वध नहीं होता, दूसरा जो वध होता है उसमें श्रल्प स्थिति श्रोर श्रल्प श्रनुभाग होता है। द्रव्यालगीके कभी भी गुराश्रे ग्री निजंरा नहीं है, सम्यग्दृष्टिके किसी समय गुराश्रे ग्री निजंरा होती है श्रोर देश सकल सयम होने पर निरतर होती है इसलिये उसके मोक्षमार्ग हुश्रा है, इसोसे द्रव्यालगी मुनिको शास्त्रमे श्रसयत-सयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कहा है।

## संयोगदृष्टिवाले को कभी धर्म नहीं होता।

द्रव्यालिगी पंचमहाव्रतादिकापालन करता है, किंतु आत्मामे अभ्य-तर दृष्टि नहीं है, इसलिये उसे गुगाश्रे गी निर्जरा नहीं होती। आत्मा-का गुगा अशमात्र भी प्रगट नहीं हुआ है। प्रत्येक आत्मा श्रीच प्रत्येक परमाणुकी पर्याय स्वतत्र होती है। एक सत् के अशसे दूसरे सत्का श्रश हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिये निमित्तके कारगा नैमित्तिक-पर्याय हो—ऐसा तीनकालमें नहीं हो सकता। निमित्त भी उसकी अपनी पर्यायकी अपेक्षा से उपादान है, इसलिये वह अपना कार्य करता है—ऐसी दृष्टि उसके नहीं हुई है, उसे कभी धर्म नहीं होता। २४६ मोक्सार्ग प्रकारक की किरयें सम्मन्द्रि के बिना गुराबोसी मिजरा नहीं होती । समीगदृष्टि भीर

सम्मन्दृष्टि के भ्वता पुराज हो। शिवारा नहीं होता । समागदृष्टि भार स्वभावदृष्टि—दोनों में पूर्व-परिचम जितना संघर है। इम्यिसिगीकी संयोगीदृष्टि है इससिये उसे कदापि धर्मे नहीं होता ।

भारमा सायक चिदानम्य है यह किसी भी हब्यदोत्र-कास मार्य में हो, तबापि स्वतंत्र है। — ऐसी हप्टि जिसके मही हुई है ससे किसी काममें घर्म मही होता। में मिमिस हो अंतो दूसरा घर्म प्राप्त करे भीद दूसरा निमिस हो तो ग्रुक्त पर्म हो— यह मान्यता मिच्या दृष्टि की है।

पुष्ट का है। सारमा ब्रानामंद स्ववस्य है उसकी पर्यायमें को बतादि के सुभ भाव होते हैं यह उसका प्रयास स्ववस्य नहीं है—ऐसी वृद्धि पूर्वक विसके प्रत्येत्में भीनता हुई है वह मावस्तियों मुक्त है धौर उसके वाहा से यथाय ब्रम्ससिंग होता है।

शानकी क्रिया भारमाकी है रायकी किया घारमाकी नहीं है।

सजागी कहता है कि रागकी किया करती पहती है उसके रागकी रुवि नहीं खूटी है। जानीको धारमाके मानपूर्वक द्याविके ग्रुममान धा आहे हैं किन्तु उन्हें करना नहीं पड़ता। इस्मितिगोको रागकी रवि होती है इस्तिये सात्वमें उसे स्मायकारी है। कि समयकार्यो हम कहा है। भी समयकार्यो इस्मितिगोकी होतता गावा टीका धी कहा है। भी समयकार्यो इस्मितिगोकी कहा कियाने सात्रभाग रहता है। भी पचारितकायकी टीकार्में भी नहीं मात्र स्मादकार सम्बन्धित कवन किया है नहीं स्मायकार रहता है। भी पचारितकायकी टीकार्में भी नहीं मात्र स्मावकार पर सात्रभाग रहता है। भी पचारितकायकी टीकार्में भी नहीं मात्र स्मावकार पर सात्रभाग सम्बन्धित सात्रभाग हो स्मावकार किया है। विश्वके निमित्तने धारमाकी स्मावकार स्मावकार होता हो। विश्वके पाछने नगाय प्राप्त हैमा हो। उसकी विगय न करे

तो वह व्यवहारसे निह्नव है—चोर है। यहाँ तो, पचाचाररूप व्यवहारमें विनय भी करता है, तथापि श्रात्माकी निश्चय विनय नहीं जानी है, इसलिये उसे हीन कहा है।

## संसारतत्त्व कौन ?

श्री प्रवचनसार क्ष मे भी द्रव्यालिगीको ससारतत्त्व कहा है। रागसे वर्म श्रीर परसे लाभ-हानि मानना वह ससारतत्त्व है। त्रस पर्यायकी उत्कृष्ट दो हजार सागरकी स्थिति है वह पूर्ण करके वह निगोदमे चला जाता है। मुनिपना पालन करे, तथापि उसे ससारतत्त्व कहा है। श्रात्मा श्रपनी श्रनत शक्तिसे परिपूर्ण है, ऐसी दृष्टि जिसे नहीं हुई है वह द्रव्यलिंगी नग्न मुनि हो, श्रावकत्वका पालन करे, शुभभाव करे, किन्तु अतर्ह ष्टि नही है इसलिये वह ससार तत्त्व है। सम्यग्दर्शनरूपी भूमिके बिना व्रतरूपी वृक्ष नही होता। मिथ्यादृष्टि क्रियाकाण्ड करता है, किन्तु वह श्ररण्यरोदन के समान व्यर्थ है। उसे श्रात्माका किचित् भी लाभ नही होता । परमात्मप्रकाश श्रादि दूसरे शास्त्रोमें भी इस बातका स्पष्टीकरण किया है श्रात्माके भान बिना जप, तप, शील, सयमादि क्रियाश्रोको श्रकार्यकारी बतलाया है। व्यवहार करते-करते निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है।-ऐसी मान्यता मिध्यादृष्टिको है। - इसप्रकार मात्र व्यवहाराभासी मिध्या-दृष्टिका वर्णन किया।

भ्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनो नयो के श्राभासका भ्रवलम्बन लेता है—ऐसे मिथ्यादृष्टिका वर्णन करते हैं।

### 99

# निश्चय-व्यवहारनयाभासावलम्बी

## मिथ्याद्दष्टियों का स्वरूप

वो बीब ऐद्धा मानता है कि जिनमतर्गे निश्चय-ध्यवहार यो सब कहें हैं इतिये हमें उन दोनों नयोंको संगीकार करना चाहिये तो उत्तको यह मान्यता मिच्यात्व है। मगवान मे दो नय कहें हैं। कभी निष्यपाय और कभी व्यवहारवय — इत्तप्रकार दोनों नयोंको संगीकार करना चाहिये नयोंकि समवानका मार्ग सनेकाल है एकार्को सही करना चाहिये—ऐसा मिच्यादृष्टि मानता है कि वृत्व इत्यवहार नयके संगीकारका सर्व नही समक्ता। सारमाको पर्यायमें राम होता है उसे जानना वह व्यवहारवयका संगीकार है। सारमाने सल्लडान की पर्याय है उसे जानना कि मेरी पर्याय सरस्तानकप है वह व्यव हारमय है। रागके सादरको सज्जानी व्यवहारनय कहता है उसने तो बीतराममाव सौर रागमाव दोनों से साम माना है — नह एकान्य है।

निष्यादृष्टि दोगें नयों को आदरणीय मानता है। विश्वसकार मान निष्वयात्राश्चायतिकार्यका कवन किया या उद्युद्धार दो वर्ष निष्ययका संगीकार करता है उन वन विश्वस्वार मान व्यवहारासाध्य वर्षान्ययोक्ष करन किया या उद्युद्धार व्यवहारका संगीकार करता है किंदु उसमें दो परस्पर विरोध साता है वर्षों कि निश्वयनय संगी कार करने योग्य है सीर व्यवहारतम हेय है—यह बाठ उसके स्थान में नहीं आई है। दोनो नयोका सच्चा स्वरूप उसे भासित नहीं हुआ है शीर जैनमतमें दो नय कहे हैं, उनमें से किसी को भी छोडा नहीं जाता, इसलिये वह जीव भ्रमपूर्वक दोनो नयोकी साधना करता है।—ऐसे जीवोको भी मिण्यादृष्टि जानना।

उस ग्रज्ञानी मिथ्यादृष्टिकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसे श्रब विशेषता से कहते हैं।

# मोचमार्ग दो नहीं हैं; उसका निरूपण दो प्रकार से है।

अतरगमे स्वय तो निर्घार करके यथावत् निश्चय—व्यवहार मोक्षमागंको नही पहिचाना है, किन्तु जिन श्राज्ञा मानकर निश्चय-व्यवहाररूप दो प्रकारका मोक्षमार्ग मानता है। श्रव, मोक्षमार्ग कही दो नही हैं, किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार से है। आत्मामे निविकल्पदशा (वीतरागभाव) का होना मोक्षमार्ग है, दूसरा कोई मोक्षमार्ग नही है। श्रीर जो मोक्षमार्ग तो नहीं है किन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है उसे व्यवहारमोक्षमार्ग कहा जाता है। पचमहाव्रतादि मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु निविकल्प मोक्षमार्ग प्रगट करे तो उसे निमित्त कहा जाता है। निश्चय मोक्षमार्ग न हो तो पचमहाव्रतादि को व्यवहार भी नहीं कहा जाता, श्रर्थात् उसमे निमित्तपनेका श्रारोप भी नहीं श्राता। इसप्रकार निश्चय—व्यवहारका स्वरूप है।

मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार से किया है। उसमे वीतरागी निर्विकल्पदशा निश्चय मोक्षमार्ग थ्रौर व्रतादिक के ग्रशुभराग वह व्यव-हार मोक्षमार्ग है। एक सच्चा मोक्षमार्ग है श्रौर दूसरा निमित्त, उपचार सहकारी या मिथ्या मोक्षमार्ग है—ऐसे दो प्रकार से मोक्षमार्गका

मोचमार्ग प्रकाशक की किरवें

निरुपण है। सार्यक प्रारम स्वभावके अवसम्बनसे निर्वय सम्य ग्वर्शन-ज्ञान-चारित्रस्य मोदामार्थं प्रगट हुमा बहु सन्त्रा मोदामार्थं है। एए समय राग-विवस्य है वह मोदामार्थं मही है किन्तु पर्वे एपचारसे मोदामार्थं कहा है सर्वाद वह निमित्त सहचार एपचार

पीर व्यवहार —ऐसे बार प्रकार से मोशमागका निक्षण किया है।

भारमामें निक्षम मोशमाग प्रगट हुआ उसे सक्स समुज्वार
सुद्ध उपादान भीर प्रमार्थ मोशमाग कहा है। उस सम्प राग के

उपचार निम्ल सहबारी भीर व्यवहार मोशमाग कहा है। —सम प्रकार निक्षम व्यवहार का स्वकृत है। यहां मोशमाग का कमन है

रहा है इसिन्दि सारमा की शुद्ध पर्योग को उपादेय कहा है मोर व्यवहार राग को हेग कहा है। महाँ व्यवहार रतनय को सहवारी निमित्त कहा है वर्गीक निक्षय सम्मयस्थन हान चारित हुआ है उसे राग भी सम्बेदिन-पुर-सात्त्र का होता है कुदेवादि का राम महाँ होता समादिक का राग होता है इसिन्दे उस राग को सह चारी कहा है।

रहस्पपूर्ण चिट्ठी में पिण्डलकों ने कहा है कि — सम्मनस्थी के स्ववहार सम्पन्त में निक्षम सम्मन्त गमित है। स्ववहार सम्मन्त मी निक्षमक्य परिचित्त हो में निक्षमक्य परिचित्त के स्ववहार में निक्षमक्य परिचित्त के ही है कि स्ववहार स्ववहार में निक्षमक्य परिचित्त गमित कही है कि स्ववहार सम्मन्त के कारण निक्षम सम्मन्त होता है कि स्ववहार सम्मन्त के परिचित्त के समय सम्मन्त होता है कि स्ववहार का राग होता है। स्ववहार कहा है। — इस्त्रकार

निरुपय स्परकार का स्वरूप समझ्या पाहिये ।

[ वीर स० २४७६ प्र० वैशाख कृष्णा १० ग्रुरुवार, ता० ६-४-५३ ]

ज्ञानी एक स्वभाव का ही साधन साधता है। दूसरा वास्तव में साधन नहीं है। निश्चय मोक्षमार्ग एक ही है—ऐसा ज्ञानी मानता है। मिथ्याद्दिट दो नयों का साधन साधता है, दो मोक्षमार्ग मानता है ग्रीर दोनों नयों को उपादेय मानता है—ऐसे तीन प्रकार से भूल करता है। शुभराग मोक्षमार्ग नहीं है, किन्तु मोक्षमार्ग में निमित्त है —सहचारी है, इसलिये जिसके निश्चय मोक्षमार्ग प्रगट हुग्रा है उसकी मन्द कषाय को उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है।—ऐसा निश्चय-व्यवहार का स्वरूप है।

## सच्चा निरूपण वह निश्चय तथा उपचार निरूपण वह व्यवहार है।

श्रात्मा की रुचि पूर्वक रमणता करने को मोक्षमार्ग कहना वह निरुचय है श्रीर वीच में जो राग श्राता है उसे मोक्षमार्ग कहना वह व्यवहार है, इसलिये मोक्षमार्ग का निरूपण दो प्रकार से जानना, किन्तु एक निरुचय मोक्षमार्ग है तथा एक व्यवहार मोक्षमार्ग है—इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। पुनरुच, वह निरुचय श्रीर व्यवहार दोनो को उपादेय मानता है, वह भी श्रम है, क्योंकि निरुचय—व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है।

निश्चय से तो आत्मा में दृष्टि पूर्वक-तत्त्वज्ञान पूर्वक लीनता हो वह सामायिक है। उस समय विकल्प राग को व्यवहार सामा-यिक कहा जाता है। कोई कहे कि—तो क्या सामायिक करना छोड दें? किन्तु यहाँ कहते हैं कि जिसे वस्तु स्वभाव के स्वरूप की खबर

मोक्सार्गं प्रकाशक की किरमें

महीं है उसके सामायिक हो नहीं है तब फिर सामायिक छोड़ देने का प्रस्त हो गहीं उठता। इसिमये प्रथम सामायिक का स्वरूप सम फना भाहिये। सत् वस्तु को स समफ्रकर दूसरा माग यहण करे हो पर्म गहीं हो सकता। काली के निकट निर्मामनाता पूबक स्वीकार करे कि हमारी प्रमीतक मानी हुई बात विपरीत थी तो यह बात समक्ष में सा सकती है।

एक भादमी किसी सेठ के यहाँ मौकरी के सिये गया। सेठ ने

उससे पुद्धा कि तुमी स्थापारका सारा काम झाता है ? लेन-बेन करना भावा है ? भीर सेम-देन करके फिर दनये वसुस करना भावा है ? धर्मात् हिसाब चुकाना भाता है ?--यह जाने तो सब कुछ बाना कहमाता है। उसीप्रकार यहाँ कहते हैं कि समीतक को धारणा की है उसे रह करना तुमे झाता हो सूस स्वीकार करना घाता हो तो मई बस्तु भतरमें प्रबिष्ट हो धर्वात् समभूमें गाये । ग्रमीतक बतादि करके धर्म मानता था वह मिच्यात्वोंको घोँटता बा बहु श्रद्धानकी पुत्त भी । उसे सर्वे प्रथम स्रोहना चाहिये । कर्मके कारण विकार होता है इस माध्यतामें भी मूल भी ऐसा स्वीकार करना वाहिये। समयसार पढ़कर कहता है कि हम निश्चयको मानते हैं किन्तु साव ही साथ कर्मके कारण राग और रागसे निरुवय-रत्मक्रय मानते हैं तो उसे भारमा शुद्ध सायक है---ऐसी दिन भीद स्व-स मुखता कहाँ रही ? मात्र घारणा की बी वह भ्रम बी---ऐसा बदतक स्वीकार न करे तब तक पावता भी नहीं 🕻 ।

# संसारका मूल मिथ्यादर्शन है; उसका नाग करने से संसार का नाश होता है।

जिसे जन्म-मरणका ग्रंत करना हो, उसे ग्राह्मस्वरूप समभना चाहिये। ककडीकी एक वेलमें से ग्रनेक वेलें फूटती हैं ग्रीर सारे खेत मे फैल जाती हैं। यदि उन वेलोका नाश करना हो तो उनकी जड तो एक ही होती है। वहां जाकर हैं सिये से उसकी जड काट डालें तो सारी वेलें सूख जाती हैं। ऊपर से वृक्षकी डाले ग्रीर पत्ते काटने से वह फिर ज्योकात्यों वढ जाता है। उसीप्रकार ससारका मूल मिथ्यादर्शन है, उसका नाश करे तो ससारक्ष्पी वृक्षका नाश हो सकता है। दया, दान, भिक्त ग्रादि के शुभभावसे ससारका नाश नहीं होता। कारण कि शुभराग भी ग्राक्षव तत्त्व है—बधका कारण है।

पद्मनिन्द पर्चिविशितिका में स्राता है कि निश्चय-रत्नत्रयका सामन शरीर है, स्रोर शरीर स्राहारसे निभता है, तथा स्राहार श्रावक देते हैं, इसिनये उपचारसे ऐसा कथन करते हैं कि श्रावको ने मोक्ष-मार्ग दिया। श्रावकको स्राहार देने का भाव हुस्रा कि—मुनि जो शुद्ध स्रात्माको सामना कर रहे हैं उन्हें में कब स्राहार दान दूँ। यन्य भाग्य हमारे स्रांगनमें कल्प वृक्ष स्राया।—इसप्रकार मिक्से कहता है, किन्तु वह समस्ता है कि स्राहार रत्नत्रय का साधन नहीं है, किंतु व्यवहार से साधन कहलाता है। मिक्स्प भाषा स्रोर राग होता स्रवश्य है, किंतु ज्ञानी उसके कर्ता नहीं हैं उस समय भी ज्ञानीको ऐसा भान होता है। व्यवहार करना पडता है—ऐसा नहीं है, किन्तु वह स्राजाता है। मरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यग्दृष्टि थे, किंतु भगवान के निर्वाण के

मोक्सार्य प्रकाशक की किएके

\$X¥

समय द्यन करते हुए कहते हैं कि है नाथ! साथ मरत का सूर्य सस्त हो गया! इन्द्र कहता है कि याप तो भरम धरीरी हो,फिर यह बया? उन्हें भी मान है तथापि कहते हैं कि मभो! यापका बिरह हुसा सब सापका उपदेश कहाँ से माप्त होगा?

भी कुन्दकुन्दाधार्य भी कहते हैं कि—हे शीसंबर मगवान ! इस भरतकाश में पापका निरह हुया है । हे नाय ! महानिवेह में तो सार्कों केवली निराजमान हैं, भीर इस भरतकार्य मापका निरह है —इस प्रकार विरह का हुन मगश है । यह सब सहब ही होता है —ऐसा प्रमानाना मही पहता भीर यह को राय हुया है वह कहीं मोक्षमार्य नहीं है ज्यावेय तो एक निवस्य ही है।

देसो, यहाँ पंचकस्थाएक महोत्सव के समय थी मेमिनाव मनवान के वैराग्य प्रसन का हस्य वैराग्य प्रेरक था। राजून कहूँगी हैं कि है नाथ! प्राप्त स्वरूप साथना के निये मिक्की हैं में भी स्वरूप साधना के सिये निकानती हैं।—ऐसे दश्य वैसकर ज्ञानी को रोना भी पाजाता है किन्तु सममते हैं कि वैसा सुभमाव भी संगीकार करने योग्य नहीं है निर्वमता से राग हमा है वह स्वावेय नहीं है।

#### म्पपदारनय ऋसत्यार्थ है, निरूपयनय सस्यार्थ है।

भी समयसार में भी ऐसा कहा है कि— 'यबहारी सभूयस्थों भूयस्था देखिरो दु मुख्यमां। स्मब्दार सभूतार्थ है सरव स्वरूप का निकृष्ण नहीं करता किन्तु किसी सपेसा से उपचार से संग्यका निकृषण करता है। तथा निश्वय गुद्ध नय है—भूतार्थ है वर्गोकि यह वस्तु के स्वरूप का यथावत् निरूपण करता है। स्यवहार सत् वस्तु का निरूपण नहीं करता, किन्तु जैसा वस्तु स्वरूप हो उससे भिन्न कहता है। इसलिये व्यवहार उपादेय नहीं है। ग्रज्ञानी व्यव-हार को ग्रगीकार करने योग्य मानता है, इसलिये वह मूढ है।

व्यवहारनय भ्रन्यथा कहता है भ्रर्थात् वध मार्ग को मोक्षमार्ग कहता है। वास्तव मे जो मोक्षमार्ग नही है उसे मोक्षमार्ग कहता है वह व्यवहारनय है। श्रीर निश्चयनय तो जैसा स्वरूप है वैसा कहता है। भगवान ने मुभे तार दिया—यह सारा कथन व्यवहारनय का है, किंतु वस्तुस्वरूप ऐसा नही है। इसलिये व्यवहारनय को उपादेय मानना वह मिध्यात्व है। एक निश्चयनय ही उपादेय है—ऐसा ज्ञानी मानते हैं।

[ वीर स० २४७६ प्र० वैशाख कृष्णा ११ शुक्रवार ता० १०-४-५३]

श्रज्ञानी व्यवहार-निश्चय दोनों के स्वरूप को नहीं जानता इस-लिये दोनों को उपादेय मानता है। श्रात्माकी गुद्ध पर्याय श्रात्मा के श्रवलम्बन से होती है वह मोक्षमार्ग है, किन्तु वत-तपादि मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्षमार्ग में वे निमित्त-मात्र हैं।—यह बात पहले श्रा चुकी है।

श्री समयसार मे कहा है कि व्यवहार ग्रभूतार्थ है ग्रथीत् व्यव-हार-राग-निमित्त है ही नहीं, ऐसा नहीं है, किन्तु व्यवहार सच्चे स्वरूप का कथन नहीं करता इसलिये ग्रभूतार्थ है। व्रत, नियमादि मोक्षमार्ग नहीं है, तथापि व्यवहार उन्हें मोक्षमार्ग कहता है। श्रात्मा क्या है राग क्या है ? निमित्त क्या है ?—उनका ग्रन्तर में यथार्थ ज्ञान न करे तब तक मोक्षमार्ग नहीं हो सकता।

भी नियमसार कलाबा १६४ में कहा है कि बारमा में बान है, दर्शन है-ऐसे मेद की हिंह जिसके है उसका मोक होता है या नहीं ----यह कौन बाने ? धर्षात् उसका मोक्ष नहीं होता । धपर्ण दक्षा में भैद-प्रभेद का विचार करने से राग हुए बिना नहीं रहता। केन्सी को पुरा भान है इससिये मेद प्रमेद के झान में राग नहीं होता। निवासी दशा में भी भेद का आन करना वह राग का कारण नहीं है किन्तु मेदका विचार करने से रागी को राग होता है। मेद के कारन राग होता हो तो केवसी को भी राग होना वाहिये किन्तु ऐसा नहीं है। मीक्षमार्ग प्रकाशक देहसीबासा पृष्ठ ३७१ में कहा है कि धरेब धारमा में ज्ञान-वर्धनादि मेद किये हैं वहाँ उन्हें मेदरूप ही नहीं मान क्षेत्रा चाहिये । मेद तो समन्ताने के लिये हैं किन्तु निरूपय से मारना धमेव हो है उसे कीव वस्तु मानमा । वहाँ को संशा-संस्मादि से भेद कहे हैं ने तो कहने माच के हैं परमार्च से वे पूचक २ नहीं है - ऐसा ही श्रद्धान करमा चाहिये।

धारमा धमरत पूर्णों का पिष्य है। वसमें ग्रुयु-प्यांग का मेव है प्रवरम किन्तु धमेव चंतन्यवस्तु को इहि कराने के सिमे ऐसा कहा है कि वस्तु को धमेव मानना चाहिये। इसिमये धरिहन्त के मठ में मेद से ग्रुष्ठ महीं होती—ऐसा कहा है। येद से मुक्ति होती है—ऐसा तो प्रधानी मानता है। धारमा धर्मस्यात प्रदेखी धनरतपुरणनाम है उसके धनकम्यम से मुक्ति होती है किन्तु ग्रुयु-मेव के साध्यम से प्रष्टि महीं है। इसिमये स्पबहार धमुतार्थ है साध्यम करने योग्य नहीं हैं —ऐसा कहा है।

धव कहते हैं कि-तू ऐसा मामता है कि सिद्ध समाम ग्रुद्ध ग्रारमा

का श्रनुभव वह निश्चय, तथा व्रब, शील, सयमादिरूप प्रवृत्ति वह व्य-वहार, किन्तु तेरी यह मान्यता ठीक नहीं है।

श्रात्मा की वीतरागी श्रद्धा, ज्ञानश्रीर चारित्र वह निश्चय मोक्ष-मार्ग है। जब पर्याय पूर्ण शुद्ध होगी तब सिद्ध दशा का श्रनुभव होगा। ससारी को सिद्ध समान श्रनुभव नहीं होता, तथापि वर्तमान सिद्ध समान श्रनुभव को श्रज्ञानी निश्चय कहता है—किन्तु ऐसा नहीं है, श्रीर उन त्रतादि की प्रवृत्ति को व्यवहार कहता है, किन्तु प्रवृत्ति कही व्यवहार नहीं है। त्रतादि के परिगामों को मोक्षमार्ग मानना वह व्यवहार है। श्रज्ञानी प्रवृत्ति को व्यवहार मानता है, किन्तु ऐसा नहीं है।

निश्चय मोक्षमार्ग तो ग्रात्मा की श्रद्धा, ज्ञान तथा रमणता है,
श्रीर उस समय जो ग्रुभभाव होता है उसे मोक्षमार्ग मानना वह
व्यवहार है। दया, दान, भिक्त का राग तो मोक्षमार्ग से विश्वद्ध बध—
मार्ग है, किन्तु वह निमित्त है इसिलये उपचार से उसे मोक्षमार्ग
मानना वह व्यवहार है—ऐसा कहा है, किन्तु ग्रज्ञानी बाह्य प्रवृत्ति
श्रीर राग को व्यवहार कहता है, इसिलये उसे व्यवहार की भी खबर
नहीं है।

# निरचय श्रीर व्यवहारनय की व्याख्या।

देखो, वर्तमान वीतरागी पर्याय प्रगट हुई हो उसे निश्चय कहते हैं, उसके वदले श्रज्ञानी सिद्ध समान शुद्ध पर्याय के श्रनुभव को निश्चय कहता है, किन्तु ससार दशामे सिद्धपना है ही नहीं, इसलिये यह बात तो निच्या हुई। उसे निश्यम की भी सबर नहीं है। मात्र साहत के सम्बं को पकड़ निया है किन्तु मात्र की महीं समस्त्रता इस निये वह निश्यमानासी है। सीर पतादि की महीत को समानी स्पबहार मानता है किन्तु वह स्पबहार नहीं है क्योंकि किसी प्रस्म पत्र हो प्रस्म के मात्र का उसी स्वस्म से निरूपण करना वह निश्यम मय है तथा उस प्रस्म के मात्र को उस पर हो सम्म स्था है स्था स्पष्ट में प्रस्म के मात्र को उसे सक्य से निरूपण करना वह निश्यम मय है तथा उस प्रस्म के मात्र को उस पर से सम्म स्था के भाव स्थ कप निरूपण करना वह स्थवहारनम है। यहांनी निर्वय-स्पतहार से कुसों में कहता है किन्तु वह बात स्थाप गहीं है। इहांन्य कहते है कि—विस्त्रकार मिट्टी के यहे का मिट्टी के यहे पर निरूपण करने कह निश्यम है तथा यो के संयोग के स्थपार से उसे को का वहा कहें वह स्थवहार है। इसीमकार स्थयम भी समस्ता चाहिये।

किसी को निषक्य मानना थीर किसी को व्यवहार मानना वह भ्रमणा है पर्याप में सिक्क समान शुक्र मानता है तो फिर बताबि का साधन किस्तिये करता है ? सिक्क के बताबि का साधन नहीं होता इस्तिये निषक्य मानने में देरी भूम है। तथा बृताबि के साधन द्वारा सिक्क होना चाहता है तो वर्तमान में सिक्क समान युक्त पारमा का सनुगव निथ्या हुमा !—इस्त्रकार दोनों नयों का परस्पर विरोध है इस्तिये दोनों नयों की उपावेषता संभवित नहीं है।

प्रदत्त — भी समयसारादि सात्त्रों में ग्रुख भारता के सनुसव को निदचय कहा है तथा वृत्त तथ सममादि को व्यवहार कड़ा है, भीर हम सी पेसा ही सानते हैं। उत्तर — गुद्ध ग्रात्मा का ग्रनुभव वह सच्चा मोक्षमार्ग है; इस-लिये उसे निश्चय कहा है। किन्तु सिद्ध समान वर्तमान ग्रनुभव करना वह निश्चय नहीं है। मात्र ज्ञायक चिदानन्द गुद्ध सामान्य है, उसकी प्रतीति, ज्ञान भीर रमणता ही मोक्षमार्ग है, यह निश्चय वरा-वर है। वीतरागी ग्रश हुग्रा वह गुद्ध है ग्रीर उसीको स्वमे ग्रभेद प्रपेक्षा निश्चय कहा है। उस समय प्रवर्तमान राग को मोक्षमार्ग कहना वह व्यवहार है। उसे मोक्षमार्ग कहा इसलिये कही ग्रगुद्धता गुद्धता नहीं वन जाती। वह तो वधमार्ग ही है, किन्तु व्यवहार से उसे मोक्षमार्ग कहा है।

[ वीरस० २४७६, प्र० वैशाख कृष्णा १३ शनिवार, ता० ११-४-५३]

श्रात्मा ज्ञानानन्द शुद्ध है, उसका अनुभव वह सच्चा मोक्षमार्ग है, किन्तु वर्तमान सिद्धसमान शुद्ध हूँ—ऐसा अनुभव करना वह निश्चय नहीं है। इसलिये वर्तमान पर्यायमें सिद्धसमान शुद्ध आत्मा का अनुभव तू मानता है तदनुसार नहीं है। शुद्ध आत्मा किसे कहना ?—यह बात अब कहते हैं। स्वभावसे अभिन्न और परभावों से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ है। आत्मा अपने गुण-पर्यायसे अभिन्न और शरीर, कर्मादि परद्रव्यों तथा उनके भावोसे भिन्न है, उसका नाम शुद्ध है, किन्तु ससारी आत्मा को शुद्ध सिद्ध समान मानना —ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ नहीं है। शरीरादि की क्रिया तो मोक्षमार्ग नहीं है, किन्तु दया, दान, भिन्न, व्रतादिके परिएगम भी मोक्षमार्ग नहीं है, वह तो बघमार्ग है। निश्चयसे तो शुद्ध आत्माकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता होना वह मोक्षमार्ग है। ससारीको सिद्ध मानने

का नाम शुद्ध धारमाका धनुमव नहीं है धौर वह निश्चय भी नहीं है।

14.

वतादि मोधमार्ग नहीं है, त्यापि निमित्तादि की अपेषा उसे मोदमार्ग कहना वह स्पवहार है।

पुनश्च बत तथादि कोई मोसमार्ग महीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षा उपचारते वते मोक्षमार्ग कहते हैं इसिये उसे स्थवहार कहा है। इसप्रकार भूतार्थ-अभूतार्थ मोसमार्गपमे हारा उसे निध्यय व्यवहारतम कहा है ऐसा ही भागमा चाडिये किन्तु दोनों सक्ते बौर होतों चपादेय हैं---ऐसा महीं मानना चाहिये । घारमामें शब सबा क्षान और रमगातास्य निरूपय मोकामार्ग प्रगट हुमा है चससमय द्रत-तपादिके गुमपरिणाम होते हैं वह वास्तवमें तो वधमार्ग है। किन्तु बह निश्चय मोहामायमें निमित्त है श्वासिये उसे मोहामार्य कहना वह व्यवहार है। सिद्धका नहीं किन्तु गुद्धका धनुमव वह निश्चय धौर वत तपादि वंधमार्गमें मोधमार्गका धपकार करना वह स्यव हार है।---ऐसा निरमय-स्थवहारका स्वरूप ह । विसप्रकार मिट्टी के बढे को भीका भड़ा कहना स्पवहार है सर्थात् को नहीं है उसे है---ऐसा कहता वह स्पवद्वार है ससीप्रकार को राग है वह वास्तवमें संख माग है मोदामार्ग नहीं है किन्तु मोदामार्गमें निमित्त है इसिस्ये मोक्षमार्ग कहना वह स्ववहार है।

म्रारमार्गे केवसज्ञान केवसव्यान पनवमानस्य मनेवयीयं माद्रि मनन्त प्रक्तियाँ मरी पड़ी हैं। सनमें से पूर्ण ज्ञानानस्ववया प्रगट होती हु। एकि मरी पड़ी हैं इसीमें से स्पक्तक्य सबस्या होती है। जो शक्तिभरी है उसे भजो। पर्यायको नही, रागको नही, निमित्त को नही किन्तु श्रात्मा पूर्ण शक्तिरूप है उसे भजना (भक्ति करना) वह मोक्षमार्ग है। श्रीमद् राजचन्द्रजी ने एक ब्राह्मए। का दृष्टान्त दिया है - एक ब्राह्मण ने निर्णय किया कि मुक्ते शक्तिवान की पूजा करना है। इसलिये विचार करने बैठा कि श्रधिक शक्ति किसमें है। चूहा कपडे काटता है इसलिये उसमें शक्ति अधिक है, विल्ली चूहे को मार डालती है इसलिये उसकी शक्ति भीर भी अधिक होगई, बिल्ली को कुत्ता मार डालता है, इसलिये कुत्तेकी शक्ति बढ गई, कूत्तेको मेरी स्त्री लकडी मारकर निकाल देती है इसलिये मेरी स्त्रीकी शक्ति श्रधिक है, श्रौर श्रपनी स्त्रीकी श्रपेक्षा मेरी शक्ति अधिक है यानी वास्तवमें मेरी ही शक्ति सबसे अधिक है, इसलिये उसकी पूजा करना चाहिये। उसीप्रकार शरीर, वाग्गी, मन भ्रादि में श्रात्माकी शक्ति नहीं है, क्योंकि वे तो पर हैं, श्रोर श्रात्माकी पर्याय में जो पुण्य-पापके भाव होते हैं उनमें केवलज्ञान प्रगट करने की शक्ति नहीं है, श्रीर वर्तमान श्रपूर्ण पर्याय है उनमें पूर्ण होने की शक्ति नहीं है, किन्तु आत्मा त्रिकाल ध्रुव अनन्तर्शक्तिसे भरपूर है; उसकी प्रतीति, ज्ञान ग्रीर लीनता करे तो उसमें से केवलज्ञान प्रगट हो सकता है। उसकी मान्यता, ज्ञान छोर रमराता वह निश्चय है। उससमय व्यवहाररत्नत्रयके परिगाम निमित्त हैं, उन्हें मोक्षमार्ग कहना वह व्यवहार है।

# कारण-कार्य में निश्चय-व्यवहार

श्रव कारण-कार्यमें निश्चय-व्यवहार कहते हैं। श्रात्मा द्रव्य है वह निश्चय कारण है, उसमें से मोक्ष प्रगट होता है इसलिये निश्चय कारण तो बच्च है भीर मोख वह कार्य है। इसप्रकार निरुव्यकार एए-कार्य है। मोखका गयार्व कारण तो बच्च है भीर बो मोखनार्ग की
पर्याय है जसे मोख का कारण कहना वह व्यवहार है।
जसे व्यवहार कारण क्यों कहा । मोखनार्ग का भागत वह
मोखका कारण है भीर बच्च वह भावकम कारण है। यस
प्रभावकम कारण को भावकमका कारण कहना वह व्यवहार है
और भारमा मुख विद्यानस्य विकास भूव है उसे मोखका कारण
कहना वह निरुद्ध है।

सारमा बस्तु कैसी है उसका प्रवाम स्थाम करना वाहिये। मूग की माभिमें करनूरी मरी है किन्तु उसकी उसे सवर नहीं है—उसका विषयाय उसे मरी है किन्तु उसकी उसे सवर नहीं है—उसका विषयाय उसे मरी हो जाता। सर्वेद्ध परमारमा ने प्रेस विका है कि तैरे सारमार्थ पर्मत पाँच परी है उस सिका से मोशाकी पर्याय होती है इसिम मेशाका निश्चय कारण तो हम्य स्वमाय है और सारमार्थ पर्माय सारमार्थ कारण के मोशाका कारण कहाना वह स्थवहार है। मोशाका स्थाय कारण मोशामार्ग नहीं किन्तु हम्य स्वमाय है —ऐसा निश्चय—स्थवहारका स्वस्थ स्वेद सममाना वाहिये।

प्रज्ञानी तो दरीरादिकी किया तथा शुमभावको मोक्षमाग मानता है किन्तु वह मोक्षमार्ग नहीं है। प्राहार न सिधा मौर शरीर सूख गया वह मोक्षको या वंघकी किया नहीं है किन्तु अवृत्ती किया है। ग्रारमार्ने रायको किया होती है वह बंधमार्ग है भीर राजरहित किया हो वह मोक्षमार्गकी किया है। वंघमार्ग है वह मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु उसमें मोक्षमार्गका उपचार करना वह व्यवहार है। इसलिये किसी को निश्चय श्रीर किसी को व्यवहार मानना वह तो श्रमणा है। निश्चय-व्यवहारका स्वरूप यथार्थ समक्षना चाहिये।

लोग सुवर्णका सूत्य देते हैं, किंतु उसमें मिले हुए तांवे का सूत्य नहीं देते, उसीप्रकार ग्रात्माकी रुचिपूर्वक जितना बीतराग शुद्धभाव हुग्रा है उसका सूत्य ज्ञानी देते हैं, किन्तु जो जतादिका शुभराग होता है उसका सूत्य नहीं देते । शुभराग तो तांवे जैसा है, वह सुवर्ण नहीं है । सुवर्ण तो जैतन्यकी जो रागरहित श्रवस्था हुई है वह है । भगवानके मार्गमे तो शुद्ध घर्मकियाका सूत्य है । राग मोक्ष-मार्ग की किया नहीं है वह तो तांवे जैसा है ।

निवोली कही नीलमिए। नहीं है। वालक निवोलीको नीलमिए। माने तो वह कही नीलमिए। नहीं हो सकती, उसका कोई मूल्य नहीं देगा। उसीप्रकार ग्रात्मामें जो राग पर्याय होती हैं वह निवोली जैसी है, श्रज्ञानी उसे मोक्षमार्गरूप नीलमिए। माने, किन्तु वह मोक्ष-मार्ग नहीं है। ज्ञानी उसका मूल्य नहीं देते। इसलिये व्यवहार मोक्ष-मार्ग वह वधमार्ग है।

[ वीर स० २४७६ प्र० वैशास कृष्णा १४ रविवार, ता० १२-४-५३]

मोक्षमार्ग दो नहीं किन्तु एक ही है।—यह बात चलरही है।

ग्रात्माके श्रद्धा-ज्ञान-रमणता वह निश्चय मोक्षमार्ग है, उसमें बीच

में शुभभाव निमित्त है, उसे व्यवहारसे मोक्षमार्ग कहा है, किन्तु वह

वास्तवमे मोक्षमार्ग नहीं है।

#### प्रवृत्ति नयरूप नहीं है, अभिप्रायानुसार प्ररूपणामें दोनों नय मनते हैं।

प्रश्न-च्यात तो निरुष्यका रखते हैं और प्रवृत्ति स्पवहार स्प रखते हैं।--इसप्रकार हम बीगो नयों को प्रंगीकार करते हैं।

धारमामें बीठरागभाव परिएाति होती है वह स्वाध्यक्य निरुपय है और रागांदिकी पर्याय है वह परास्थ्यक्य स्ववहार है। निरुप्यकी निरुप्यक्त धीर स्ववहारकी स्ववहारक्य सदा करना वह दोनोंका घहन है किन्तु एक नयकी माने घीर इस्टर को न माने हो वह एकान्त निर्माविष्ट है तथा स्ववहारसे निरुप्यमें कुछ कम होडा है— ऐसा माने वह भी निर्माविष्ट है।

सब कहते हैं कि-प्रवृत्तिमें समका प्रयोजन ही सहीं है वसोंकि प्रवृत्ति तो ब्रब्सकी परिचति है। वहां जिस ब्रब्सकी परिचति हो बसे उसीकी प्ररूपित करना वह निश्चयनय है श्रीर उसीको श्रन्य द्रव्यकी प्ररूपित करना वह व्यवहारनय है। - इसप्रकार श्रभिप्रायानुसार प्ररूप एगामे दोनो नय वनते है, किन्तु कही प्रवृत्ति नयरूप नही है। जडकी और रागकी परिएातिको जानना वह व्यवहार नय है। पीछी ग्रादि की किया होती है वह स्वतंत्र जडकी परिणति है, उसे ग्रात्मा करता है-ऐसा कहना वह व्यवहार है। किन्तु श्रात्मा उसे नही कर सकता । मुनि निर्दोप श्राहार लेते हैं श्रीर सदोप श्राहारकात्याग करते हैं-ऐमा कहना वह व्यवहार है, किन्तु व्यवहारसे श्रात्मा निर्दोप माहारको ग्रहण करता है भीर सदीप माहारको छोडता है-ऐसा नही है, मात्र ऐसा राग भ्राता है। श्रात्मा कर्मीका वध करता है ग्रीर छोडता है-ऐसा कहना वह व्यवहारका कथन है, किन्तू वास्तवमें तो वह जडकी पर्याय है, श्रात्मा की नही है। श्रात्मा उसे नही कर सकता, तथापि ऐसा मानना कि श्रात्मा जडकी प्रवित्त कर सकता है वह एकान्त मिथ्यात्व है।

चलने, वोलने, खाने श्रादि की परिएाति तो जडकी है, श्रात्मा की नहीं है। उस प्रवृत्तिमे नयका प्रयोजन नहीं है, किंतु उसे ग्रात्मा की प्रवृत्ति कहना वह ज्यवहारनय है और जडकी कहना वह निश्चय नय है। प्रवृत्ति करना ज्यवहारनय नहीं है। जो एक द्रज्यकी क्रिया को दूसरे द्रज्यकी क्रियामें मिलाता है, उसे भिन्न-भिन्न द्रज्योकी भी श्रद्धा नहीं है। श्रज्ञानीको इस बातकी खबर नहीं है इसलिये यह बात सुनने पर उसे ऐसा लगता है कि—हम सीघे मार्ग पर चले जारहे थे, उसमें तुम ऐसा कहकर कि—'एकद्रज्य दूसरे द्रज्यका कुछ नहीं कर सकता', ग्रहचन डाल दी है। ग्रज्ञानी मानता है कि जडकी

मोचनार्गं प्रकाशक की किरमें

प्रकृत्ति भारमाचे होती है वह एकाम्त मिथ्याइटि है।

पुर्मम की परित्यति उसके प्रपत्ते कारण होती है, ऐसा बानगा वह निरुव्यनम है भीर भारमाने उसे किया—ऐसा कहना वह व्य हारनयका कथन है। इसप्रकार प्रमिप्रायानुसार प्रक्रमणार्मे दो नय बनते हैं किन्तु कहीं प्रवृत्ति नयक्य नहीं है।

"निश्चयनयाश्रित मुनियर, प्राप्ति करें निर्वाणकी।"

—ऐसा भी समयसारमें कहा है। यहां तो भारमाकी सुद्ध परि
गांतिको समेद करके कहा है किन्तु मही तो ऐसा कहना है किमिन्न-मिन्न हम्माँकी परिएति किन्न-मिन्न है तम्मादिए के की परिचारि
को प्रयरे की परिएति कहना वह स्पवहारनय है। परकी परिचारि
को प्रारमा नहीं रखता किन्तु सारमा परकी परिचारि रखता है—
ऐसा कहना वह स्पवहारनय है। इस्तिये खेसा है वैसा समस्मा
चाहिये। क्यन करता वह स्पवहारनय है किन्तु प्रदृत्ति स्पवहारनय
नहीं है।—इस बातको यहाँ सिद्ध करते हैं। सारमा बढ़की प्रवृत्तिमें
वर्तता है—ऐसा क्यन वरामानुगोममें साता है वह स्पवहारनयका
करती है कर्यु करनुसक्कर ऐसा नहीं है।

क्यनकी पढित ऐसी होती है कि—बड़की परिख्तिसे धारमा की परिख्ति पुजरती है क्योंकि किसी के ऐसी प्रवृत्तिमें धारमाकी परिख्ति मंदक्यायक्य होती है हासिये निम्त्यका कथन है कि धारमा वह प्रवृत्ति करता है। निश्चयये बाह्य प्रवृत्ति तो कड़ की है धीर रामकी परिख्ति धारमाकी है हासिये क्यममें वो नय होते हैं किन्तु प्रवृत्ति में नय नहीं हैं। श्रातमा के द्रव्य-गुरा में तो विकार नहीं है, श्रीर पर्याय में विकार है, तो वह कहाँ से श्राया ?—तो श्रज्ञानी कहते हैं कि कमीं के कारण श्राया है। श्रगर जहाँ व्यवहारनय का कथन हो वहाँ वैसा ही मत्य मानले तो वह नयो को नही समभता। कमीं की श्रवस्था पुर्गल की है,—ऐसा कहना वह निश्चय है, श्रीर उससे श्रातमा में विकार हुश्रा—ऐसा कहना वह व्यवहार है।—इसप्रकार दोनों नयो को जानना यथार्थ है, किन्तु दोनों को श्रादरणीय मानना वह श्रमणा है।

# निश्चय को उपादेय श्रीर व्यवहार को हेय मानना वह दोनों नयों का श्रद्धान है।

प्रश्न —तो फिर क्या करें ?

उत्तर — निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो, उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे श्रसत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिये। श्रात्मा खा सकता है, श्रात्मा कर्मोंका बघ करता है, श्रात्मा शरीर को चला सकता है—श्रादि प्रकार की श्रद्धा को छोडो ! पहले दोनो नयो का श्रद्धान करने को कहा था, वहाँ कहने का तात्पर्य यह था कि दोनो नय हैं उन्हें जानना चाहिये, श्रीर यहाँ, निश्चय को उपादेय तथा व्यवहार को हेय मानना वह दोनो नयोका श्रद्धान है—ऐसा समक्षना, किंतु निश्चय श्रीर व्यवहार—दोनो नय श्रादरणीय हैं—ऐसा नहीं है। दोनो नय समकक्ष हैं, समान कार्यकारी हैं ऐसा नहीं है।

१६८ मोश्रमार्गे प्रकाशक की किएवँ

चिनसे समस्त हिसादि तथा शहिसादि में सम्पदसाय है वे सब सोडना---ऐसा भी चिनदेव ने कहा है इससिये में ऐसा मानता

भी समयसार केससा १७३ में भी सही कहा है कि — सर्वेत्राध्यवसानमेवमिकस त्याज्यं यदुक्त जिमी स्टामान्ये व्यवहार एवं मिस्तिकेऽप्यायाम्यस्त्याबित । सम्बञ्जनित्त्रयमेकमेव तदमी निष्कायमाम्रास्य कि युद्धज्ञानमने गहिम्मि म निज्ञै बम्मन्ति सन्ती पृतिम् ॥

है कि वो पराधित स्ववहार है वह सभी खुड़ाया है। वो संस्पृदय एक नियवम को ही भनीभीति निरवसता पूर्वक प्रगीकार करके शुद्ध-सानमनक्य अपनी महिमा में स्विति क्यों नहीं करते । भीने पर श्रीव की रक्षा की भाषादि की क्रिया मेंने की वस्त्र स्थी-धनादिक का पहुणस्थापक्ष क्रिया वक्की परिस्तृति है उसे धारमा करता है — ऐसे सम्पवसान को सोक्षा वाहिये। पुनाब्य मेंने परकी तथा पाली स्था बीमा बहुवर्ष का पालन किया—यह स्व सम्म बहान सोव में मार है वर्षोंकि यह स्व बक्की परिस्तृति है सारमा की नहीं है। धारमा परिस्तृति की नहीं सोव सकता। मेरे धारमा

सान पिष्यात्व हैं इसिनये छोड़ने योग्य हैं। धूमाधूम राग धौर निमित्त के साथ को एकरवड्डिय छोड़ना चाहिये--ऐशा जिमेन्द्र मयवान को ३३ भनि में घाया है। पारताको पर हृष्य में घयदि किसी भी पर मारभा में या पुरास में एकरव हुयि

पर की हिंसा हुई, मैंने पर को दया का पालम किया धादि मानना वह निष्यारव है—पर में एकरव बुद्धि है। निमित्त की परिचाल परसे हुई है उसके बदले ऐसा मानना कि सुफसे हुई है—यह सब स्ट्रायव नहीं करना चाहिये—ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिये मैं ऐसा मानता हैं कि जो पराश्रित व्यवहार है वह सारा छुडाया है। इसका श्रर्थ यह है कि—जो व्यवहार की रुचि है वही मिथ्यात्व है। इस-लिये सत्पुरुष को एक निश्चयनय को ही श्रादरणीय मानना चाहिये।

[ वीर स० २४७६ प्र० वैशाख धुक्ता १ मगलवार ता• १४-४-५३ ] देखो, इस श्लोक का श्रर्थ समयसार नाटक मे कहा है।

श्रसख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव, तेई विवहारभाव केवली—उकत है। जिन्हको मिथ्यात गयो सम्यक् दरस जायो, ते नियत—लीन विवहारसों मुकत है।। निरविकल्प निरुपाधि श्रातमसमाधि, साधि जे सुगुन मोखपथको ढुकत हैं। तेई जीव परम दसामें थिररूप ह्वं के, घरममें घुके न करमसो रुकत हैं।।

श्रसख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव है, वह सव व्य-वहारभाव है। जो उसे श्रादरणीय मानता है उसे केवली भगवान ने मिथ्यादृष्टि कहा है। यहाँ तो व्यवहारभाव को ही मिथ्यात्व कहा है। श्रस्थिरता का भाव गोण है। श्रर्थात् व्यवहार में हित बुद्धि, व्यवहार का श्राग्रह,—व्यवहार को रुचि है वह मिथ्यात्व है। पर की जो-जो पर्यायें होती हैं वह मेरे कारण हुई हैं—ऐसी मान्यता को भी मिथ्या-त्व कहा है। जहां व्यवहारभाव वहां मिथ्यात्व भाव श्रीर जहां मि-

मोक्रमार्ग प्रकाशक की किरयें

स्यास्य भान नहीं व्यवहारमाय—ऐसा कहा है। जानी के व्यवहार भाव नहीं है। देवो को छही यहाँ कडक बात (गान सस्य) कही है। प्रत्यकार ने व्यवहार भाव को मिल्यान्य कहा है वह एकत्व बुद्धि का व्यवहार है। ज्ञाने के एकत्व बुद्धि का व्यवहार महीं होका। दक्षिये व्यवहार में एकत्वबुद्धि मानान्य हो मिल्यात्व है। व्यवहार से ज्ञास्य हित में लाम है ऐसी मान्यता रूप एकत्व चुद्धि को ज्ञिनश्वर भावान ने कडाया है।

षाये झाठवें प्रविकारमें घाता है कि—सगवान से मोक्षमाग का उपवेश दिया है और हम भी उपवेश वेते हैं —वह तो निमित्तक। कथन है किन्तु तवनुशार मानना सही चाहिये। वह मान्यता छोड़ने जैसी है। धारमा गुद्ध सामयन है असकी महिमा होने पर राजकी मान नहीं रहती। यहाँ व्यवहारका तो रयाण कराया है इसिनये निवचयको संगीकार करके निवमहिमाक्य प्रवर्तन करमा योग्य है। मोक्षपाहककी ३१ वीं गामामें कहा है कि—

वो भात्मार्थमें मागृत हैं वे व्यवहारमें सोते हैं।

को मुत्ती वनहारे सी बोई बग्गए सक्कास्म बो बग्गदि ननहारे सो मुत्ती धप्पछो कल्पे ॥

धर्व- को व्यवहार में सोता है वह योगी धर्म कार्यमें बागता ह तथा को श्यवहार में जागता है वह धरने कार्यमें सोता है इससिये स्पवहार मंत्र का स्रोबकर निरुवसमयका स्रदान करते योग्य है।

न्यवहारसयका सद्धान छ। करा ग्राह्म वाह प्रचार करा ग्रास्य हूं। संस्थाकी स्थापना करो वाह वाह प्रचार करो ग्राहीशहिकी किया करो,—इसप्रकार जो व्यवहार मे जागृत है वे स्वभावमे सोते हैं। मिथ्यादृष्टि परके कार्यमे क्का है, वह अपने कार्यमे सोता है। यहाँ के श्री जिनमदिर, समवशरण, स्वाध्याय मदिर, प्रवचन-मडप मानस्तम्म, ब्रह्मचर्य आश्रम श्रादि को देखकर लोगो को ऐसा लगता है कि यह सब अपने यहाँ बनवाये श्रीर वाह्ममे प्रभावना की।—इस्प्रकार जिनकी बुद्धि बाह्ममे है वे व्यवहारमे जागृत हैं श्रीर अपने कार्यमे सोते हैं।

ज्ञानी समभते हैं कि परकी महिमासे आत्माकी महिमा नही है। समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि—श्रहो भगवन् । आपकी महिमा इन समवशरणादिसे नही है। आत्मामे अनन्त चतुष्टय प्रगट हुए हैं वह आपकी महिमा है,—इसप्रकार जो आत्माकी महिमामे जागृत हैं वे व्यवहारमे सोते हैं और अपने कार्यमे जागृत हैं। अज्ञानी परकी महिमा करता है, उसके घमं की महिमा नही है।

देखो, अब सिद्धान्त कहते हैं कि—व्यवहारनय स्वद्रव्य-पर-द्रव्य अथवा उनके भावोका, अथवा कारण्-कार्यादिका किसीको किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये वह श्रद्धान मिथ्यात्व है। शरीर आत्माका है, आठकमं आत्माके हैं—इसप्रकार व्यवहार-नय दो द्रव्योंको मिलाकर वात करता है, किन्तु वस्तुका स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिये उस श्रद्धासे मिथ्यात्व होता है। इसलिये व्यवहार-नयका श्रद्धान करने जैसा नहीं है। आत्माके दस प्राण् होते हैं,— ऐसे व्यवहार कथनको सत्यार्थ मान लेना वह मिथ्यात्व है।

पुरुषार्थं सिद्ध्युपायमे कहा है कि-पदार्थका जैसा स्वभाव है उसका उसी भौति निरूपण करना सो निश्चय है, श्रीर जिसप्रकार

मोचमार्गं प्रकाशक की किरयें

धसरवनादी ममुष्य धमेक कल्पनाएँ करके धपने ससरवको लाहस करविद्याला है उसीप्रकार व्यवहारतय निमित्रका छल पाकर चढ़ा बढ़ाकर कषान करता है। इसलिये यह छोकन योग्य है।

108

[बीर सं २४७६ प्र वैद्याच सुक्ता २ हुववार ता १४–४–४३ ]

ध्यवद्वार ज्ञानने योग्य है उपादेय नहीं है।

सी समसवारकी बारहवीं नामामें कहा कि—सामक की सुमिकानुसार को—को राग धाये छठे बानना प्रयोजनवान है। पूर्णदेशा नहीं
हुई तबतक राग धाता है छछे बानना बढ़ स्पबहार है किन्तु छठे
धादरना स्पबहार नहीं है। बीठरागता एक घट है भीर सरागठा
भी एक भंश है। उन दोनों मेद का सक्या ज्ञान करना चाहिये।
स्पवहारको बानना प्रयोजनवान है। स्पबहारके धायपछे साम होठा
है—्रेसी पद्धा खोड़ो। स्पबहार महीं है—ऐसा मानें तो एकाल
तरका होता है। स्पबहारमा स्वास्थ्य और परस्थको एकाक
करके बात करता है तबहुसार मान सेना बहु स्थियाएक है।

#### नौ प्रकारक कारोप-स्पषदार

द्यामापपञ्चितमें तो प्रकारके भारोपका स्ववहार कहा है। (१) हम्पर्वे हस्वका धारोप (२) प्रुणमें प्रुणका धारोप (६) पर्वायमें प्रपालका धारोप (४) हस्वमें प्रपालका धारोप (६) प्रपालका धारोप (६) पुणमें पर्वापका धारोप (७) प्रुणमें पर्वापका धारोप (०) पर्वायमें प्रपालका धारोप (०) पर्वायमें प्रपालका धारोप हरना वह स्ववहार है।

(१) एकेन्द्रियादि शरीरवाला जीव कहना वह द्रव्यमे द्रव्यका म्रारोप है। (२) इन्द्रियोके निमित्तसे ज्ञान होता है, इसलिये ज्ञानको मूर्तिक कहना वह गुणमे गुणका श्रारोप है। (३) शुद्ध जीवकी पर्याय को जीवकी पर्याय कहना वह पर्यायमे पर्यायका आरोप है। (४) ज्ञान मे अजीव द्रव्य ज्ञात होता है। इसलिये उस द्रव्यमे ज्ञानका श्रारोप करना वह दूसरे द्रव्यमे गुणका श्रारोप है। लकडी ज्ञानमे ज्ञात होती है इसिलये लकडीको ज्ञान कहना वह परद्रव्यमे गुणका श्रारोप है। (५) एक प्रदेशी पुद्गल-परमासुको द्वि-ग्रसुक ग्रादि स्कन्धोके सम्बन्धसे बहुप्रदेशी कहना वह द्रव्यमे पर्यायका भ्रारोप है। (६) ज्ञानको भारमा कहना वह गुणमे द्रव्यका भारीप है। (७) ज्ञानगुरा को परिएामनशील ज्ञानगुणकी पर्याय कहना वह गुरामे पर्यायका म्रारोप है। (८) स्युल स्कघको पुद्गल द्रव्य कहना वह पर्यायमे द्रव्य का श्रारोप है श्रीर (६) उपयोगरूप पर्यायको ज्ञान कहना वह पर्याय मे गुणका श्रारोप है-इन नौ बोलोमे व्यवहारके सर्व बोलोका समा-वेश होजाता है। यह व्यवहारनयका कथन है, किन्तू तदनुसार मानना नही चाहिये। विकार था इसलिये कर्मवघ हुन्ना वह व्यवहार का कथन है, किन्तू उसप्रकार मान लेना वह मिथ्यात्व है।

व्यवहारनय पदार्थका असत्यार्थ कथन करता है; तदनुसार मानना मिथ्यात्व है।

देखो, यहाँ पण्डितजी ने व्यवहारकी खूव स्पष्टता की है। पाठ-शाला खोलकर विद्यार्थियो को तैयार किया, जिनमदिर बनवाये,— यह सब व्यवहारका कथन है, किन्तु वस्तुका स्वरूप ऐसा नही है।

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरणें

to 8

मान नहीं सेना चाहिये। मामतुगाचार्य ने भक्तामर स्तोत से ठाछे तोड़ डासे सीताबी के बहाबमसे धान्त पाती हप होगई श्रीपालका रोग गभीवकसे मिट गया सांतिमाय भगवाम शांतिके कर्ता है --घावि कथनको बास्तविक-सत्याथ मानमा वह मिच्यास्य है क्योंकि किसी की पर्याय कोई नहीं करता, किन्तु निमित्त-नैमिरिक सम्बाध बतनानेके निये व्यवहारसे कथन किया बाता है। तीर्थंकर भगवान ने घर्नत बीवोंको तार दिया यक्षमें पग्नमोंकी हिंसा होती भी वह मगवान ने बस्द कराबी भगवानमें तीर्पकी स्वा पना की।--यह सब कबन निमित्त-नैमित्तिक संबन्धके हैं। इसीप्रकार मान सेना वह मिच्यात्व है। भगवान ने तीर्चकी स्थापना नहीं की है मगवान ने हिंसा बन्द नहीं कराई है बीर न मगवान ने धनत भोवको तारा है-यह सस्य बात है। क्योंकि कोई किसी का कुछ मही करता । साक्षमें बाये कि संस्वसनकपायका श्रीत स्वय हो ती छद्रा गुणस्वान होता है और भव अवय हो तो सावना गुणस्थान होता है यह निमित्तका कथन है किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ज्ञामावरणीय ने ज्ञानको रोका-इसप्रकार व्यवहारनय किसी के कारण-कार्य किसीमें एकमेक करता है। पानी पीने से प्यास कृती बाने से मुक्त मिटी भीर उससे पारमार्ने घाँति हुई-ऐसा मामना बह्व मिच्यात्व है।

धावारें वहां-वहां ध्यवहारका कथन ग्राये द्रश्यमें पूर्यायका द्रश्यमें गृथका द्रश्यमें द्रश्यका ग्रारोप किया जाये तो तदनुसार श्रद्धा

निमित्तको उपस्थिति बतसाने के सिथे शाक्षों में स्थवहारसे कवन किया होता है । स्थवहार पदार्थोंका द्यस्य कथन करता है - इससिथे वसा

नहीं करना चाहिये। सासारिक बातोमे खूव चतुराईबतलाये श्रीर यहाँ यह बात ग्राने पर कहे कि हमारी समभमे नही ग्राता, तो इसका श्रर्थ यह है कि उसे घर्म की रुचि ही नही है। रुचि हो तो समभ में श्राये बिना न रहे, श्रीर यह बात समभे बिना घर्म या शाति नही हो सकती। आत्माको समके बिना णमोकार मत्र पढते-पढते देह छुट जाये, तथापि उसे समाधि नहीं कहा जा-सकता। कदाचित् शुभभाव हो तो पुण्यवन्ध होता है। उँगलियोसे लकडी ऊची हुई, वह किसीका कारण-कार्य किसी मे मिलाकर व्यव-हारनयसे कथन किया है, किन्तु वास्तवमें उँगलियो से लकड़ी ऊची नहीं हुई है। उँगलियोसे मुहमें कौर जाता है वह व्यवहारनयका कथन है। ग्रात्मा उँगलियोको नही चलाता, चबाकर नही खा सकता-यह यथार्थ है, क्यों कि कोई वस्तु किसी दूसरीका स्पर्श करती ही नही। म्रात्मा पुद्गलका स्पर्श करता ही नही, तो फिर भात्माके कारणा भोजन लिया जाता है-ऐसा कहना वह व्यवहारनय का कथन है। चक्कीसे श्राटा पिसता है-ऐसा मानना वह मिथ्या-त्व है, क्योकि चक्की भीर गेहूँ के बीच भ्रन्योन्य भ्रभाव है। एक द्रव्यके कारण दूसरे द्रव्यका कार्य मानना वह मिथ्यात्व है। शिक्षको की व्यवस्था भ्रच्छी है, इसलिये विद्यार्थी होशियार हैं, कवि सुन्दर काव्य बनाता है-ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है। श्रज्ञानी लोग तो ऐसा ही मानते हैं, किन्तु सम्यग्ज्ञानी ऐसा नही मानते । निरुचयनय एक-दूसरे के अशको एकमेक नहीं करता, इसलिये ज्ञानी उसकी श्रद्धा करते हैं। निश्चयनय किसीका किसी मे मिलावट नही करता, इसलिये ऐसा कहा है कि निश्चयकी श्रद्धा करना चाहिये और व्यव-हारकी श्रद्धा छोडना चाहिये।

प्रस्त--यदि ऐसा है तो विनमार्गमें दोनों नयोंका प्रहण करना किससिये कहा है ?

#### दोनों नयोंक प्रइयका अर्थ

उत्तर—जिममार्गमें कही तो निश्वपनयकी ग्रुक्यता सहित ध्यास्थान है उसे दो सत्यार्थ —ऐसा हो है —ऐसा धानना । इस्य गुन घीर पर्याय स्वयं सिद्ध हैं — उन्हें तो यही सत्य हैं— ऐसा बानना तका कही स्ववहारत्यकी मुक्यता सहित स्यास्थान है उसे ऐसा महीं है किन्तु निमित्तादिकी घमेखाने उपवार किया है—ऐसा कानना । कर्मने विकार हमा ऐसा है ही महीं। धाने धामेगा कि वर्णनमोह से मिय्यात्य होता है वह स्यवहारका क्वन है इससिये उसे सत्य नहीं मान सेना चाहिये । धार्मि से मर्थोकी बात होती है। एक नय तो चैसा स्वयूप है चैसा ही कहात है धीर दूसरा नय बसा स्वरूप हो बसा नहीं कहता किन्तु निमित्तादिकी घरोसाने कथन करता है ऐसा धानना ।

भी का बड़ा कहा बाता है किन्तु बड़ा भी का नहीं है। भी का संयोग वठकाने के भिये भी का पड़ा कहा बाता है वहीं स्पवहारमय की ग्रुस्पता स कपन है किन्तु प्रवादेक से वैद्यानहीं है—ऐसा बान ना उसीका नाम की ने पर होता है उसे बातता है किन्तु रागभेरा है भीर वह धावरणीय है—ऐसा नहीं मानना चाहिये। प्रावान के वर्षों से प्रवाद विकादि से सम्पद्धान होता है ऐसा नहीं मानना चहिये। प्रावान के वर्षों से प्रवाद विकादि से सम्पद्धान होता है एसा नहीं मानना चाहिये। वह निमित्त का कपन है ऐसा बानना वह स्पवहारमय का प्रहण है। निक्षमनय उपादेश है सीर स्थवहार

नय हेय है—ऐसा जानना वह दोनो नयो का ग्रहण है, किन्तु दोनो नय ग्रगीकार करने योग्य हैं—उसका नाम कही दोनो नयो को ग्रहण नहीं है। यहाँ तो जानने का नाम ही ग्रहण कहा है।

[ वीर स• २४७६ प्र० वैशाख शुक्ला ३ गुरुवार १६-४-५३ ]

# दोनों नयों को सत्यार्थ नहीं जानना चाहिये।

जिसप्रकार निनहाल के किसी व्यक्ति विशेष को "कहने मात्र के लिये" मामा कहते हैं, किन्तु वह सच्चा मामा नही है, नाम मात्र है, उसीप्रकार श्रात्मा की पर्याय मे होनेवाले दया-दानादि के परि-णामो को "कहने मात्र के लिये" धर्म कहा जाता है। ग्रात्माकी श्रद्धा, ज्ञान श्रीर श्राचरण रूपी निश्चय धर्म प्रगट हस्रा हो, उस जीव के गुभ राग को व्यवहार घर्म कहा जाता है-इसप्रकार दोनो पक्षो को जानने का नाम दोनो नयो का ग्रहण कहा है। व्यवहार को श्रगी-कार करने की बात नहीं है। घडा घी का नहीं है किंतु मिट्टी का है, उसीप्रकार शुभराग (-व्यवहार) धर्म नही है, कहने मात्र के लिये है। ---ऐसा जानने को व्यवहारनय का ग्रह्ण करना कहा है। जहाँ व्य-वहार की मुख्यता सहित व्याख्यान हो वहाँ "ऐसा नही है, किन्तुः निमित्तादि की श्रपेक्षा से उपचार किया है"-ऐसा जानना चाहिये। दोनो नयो के व्याख्यानो को समान सत्यार्थ जानकर भ्रमरूप प्रवर्तना नही करना चाहिये।

पुनश्च कोई कहे कि—(१) निश्चय से धमं होता है श्रीर व्यव-हार से मी धमं होता है, श्रथवा (२) निश्चय से निश्चय धमं है श्रीर व्यवहार से व्यवहार धमं है, श्रथवा किसी समय उपादान से कार्य

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरणें

₹e⊏

कर्म से ज्ञान स्कडा है घोर (४) कभी घपने कारण ज्ञान उकडा है— ऐसा मानगा भ्रमणा है। बास्तव में ज्ञानावरएीय कम से ज्ञान नहीं रुकडा, प्रस्तुरायरे बीर्स नहीं स्कडा मोहनीय कम से चारित नहीं स्कडा। कर्स से ज्ञान रुकडा—घादि समस्य कवन निधास के हैं।

होता है भीर कभी निमित्त से अथवा (३) किसी समय ज्ञानावरणीय

निमित्र का इन्छ भी भाग नहीं पड़ता।

गोम्मटसार में सिला है कि---थी-पूच रहित कल सुले आहार से बीचें का भाव होता है तो वह कथन निमित्त से है। बादाम-पिस्ता से दुद्धि का विकास होता हो, तो मेंसे को सिमाने से स्वको बुद्धि का बहुत विकास होना चाहिये किंदु ऐसा नहीं है। निमित्त के कवनों का मर्च समम्मना चाहिये। सारमा में माचकमं घपने कारण है। उसमें इस्स कमें निमित्त है सोर वाह्म पदार्च नो कमें है। उन सबका सम्बन्ध बतमाने के सिसे ऐसा कमन किया है।

पूनरक स्मक्षान में कोई स्थिक अकेता बाये तो बहुत मय सगता है, दो व्यक्ति राय बायें तो कम सम समता है भीर रीम बाद स्थिक मायुवादि सहित बायें तो विसकुत कम अम सगता है। इस्तिये बहुं निमित्त का अमाव पड़ता है—देस समाती कहते हैं किन्तु वह सम पिस्मा है। अस के परिणम कम सिक्क होते हैं वे सपसे कारण होते हैं हिचार स्थानि के कारण अस कम नहीं होता —देशा बातना बाहिये। सपनी योग्यतानुसार परिणाम होते हैं निमित्त का विसकुत अमाव गहीं होता। व्यास्मा में राग की उत्पत्ति न होना वह सम्बंध आहिसा है।

भारमा में राव की उत्पत्ति न होना वह मनार्व महिसा है भीर

राग की मदता को श्रहिंसा कहना वह कथन मात्र है। पच महावत-में पहला श्रहिंसा महावत है वह कथनमात्र का है। वे सब राग के परिणाम हैं। निश्चय से तो वह हिंसा है तथापि उसे श्रहिंसा कहना वह उपचार मात्र है।

राग रहित दशा को निश्चय महावत कहते हैं। मंद रागादि परिणाम कथनमात्र महावत हैं। मजानी तो जड की किया मे महा- व्रत मानता है और समसे बिना दीक्षा ले लेता है, उससे धनन्त ससाय की वृद्धि होती है। इसलिये दोनो नयो के व्याख्यानो को समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है तथा इसप्रकार भी है,"—ऐसा भ्रम- ख्प प्रवर्तन करने के लिये दोनो नय ग्रहण करने को नहीं कहा है।

### व्यवहारनय परमार्थ को समभाने के लिये है।

प्रश्त —यदि न्यवहार नय श्रसत्यार्थ है तो जिनमार्ग में उसका उपदेश किसलिये दिया ? एक निश्चयनयका ही निरूपण करना था।

उत्तर —ऐसा ही तर्क श्री समयसार [गाथा द] में किया है। वहां यह उत्तर दिया है कि — जैसे किसी श्रनार्य को उसी की भाषा बिना नहीं समकाया जा सकता, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थ का उपदेश श्रशक्य है।

निश्चय मोक्षमार्ग सच्चा है। वीतरागी धर्म पर्याय सच्चा धर्म है। देखकर चलना,मृदु भाषा बोलना, वह वास्तव में समिति नही है। शास्त्र में कथन भ्राता है कि मुनि को ईर्या समिति के भ्रनुसार देखकर चलना चाहिये इत्यादि। तो वैसा उपदेश क्यों किया? उसके समान भाग में उत्तर देते हैं कि --स्यवहारके बिना परमाथको नहीं सम कामा भा सकता।

पुतरक व्यवहार अंगोकार करने के लिये व्यवका कवन नहीं करते व्यवहार के बिना परमार्च का उपवेख प्रसक्त है इसमिये व्यवहार का उपवेख है। पोष उसी मून की व्यावमा ने ऐसा कहा है कि—इध्यकार निरुप्त को संनीकार कराने के सिने व्यवहार द्वार उपवेख बेठे हैं। एव महाबत प्रहाईत मुसगुण सादि व्यवहारन्य का विषय है किन्तु वह पंगीकार करने सीम नहीं है। तो भी मुनि दखा में ऐसे सुमनाव माठे ही हैं जाना नहीं पढ़ते।

प्रवृत -- स्यवहार के बिना निश्चय का उपवेश नहीं हो सकता हो स्यवहारतय को क्यों भंगीकार न करें?

**उत्तर---यहाँ दूधरे प्रकार से कथन है।** समयसार में भारमा

वस्तु को अभेद रूप परमार्थ कहा है और उसके पर्यायादि भेदो को व्यवहार कहा है। एक रूप अभेद आत्मा की दृष्टि कराने के लिये अपनी पर्याय के भेदो को गौगा करके व्यवहार कहा है। यहाँ मोक्ष-मार्ग प्रकालक मे परद्रव्य से भिन्न और स्व भावो से अभिन्न वस्तु कही है। यहाँ अपनी पर्याय अपने मे ली है, वस्तु अपने गुगा-पर्यायो से अभिन्न है ऐसा यहाँ कहा है।

यहाँ स्व के द्रन्य-गुएग-पर्याय को निश्चय कहा है ग्रोर शरीर, कर्म, निमित्तादि को न्यवहार कहा है। वस्तु है वह पर द्रव्य से मिन्न है ग्रोर श्रपने भावो से श्रमिन्न है। श्रपने द्रव्य-गुएग-पर्याय श्रपने कारण स्वय सिद्ध हैं, विकारी या ग्रविकारी पर्याय स्व से है—पर से नही है। यहाँ विकारी पर्याय सिह्त द्रव्य को निश्चय कहते हैं ग्रोर जड की पर्याय को जड द्रव्य का निश्चय स्वरूप कहते हैं।

### व्यवहारनय से कथन के तीन प्रकार।

श्री समयसार की १४ वी गाथामे व्यजन पर्याय तथा श्रर्थपर्या-ए को भी व्यवहार कहा है। उसे यहां श्रिभन्न वस्तु मे लिया है।— ऐसी अपेक्षा समक्ष्मना चाहिये। जो श्रात्मा को न पहिचानता हो उस से ऐसे ही कहते रहे तो वह नहीं समफेगा। इसलिये उसे समभाने के लिये व्यवहार नय से [१] शरीरादि पर्याय की सापेक्षता से बत-लाते हैं। यह एकेन्द्रिय जीव, यह मनुष्य जीव—ऐसा कहते हैं। पचे-न्द्रिय जीव के दस प्राण हैं—इसप्रकार शरीरादि परद्रव्य की अपेक्षा करके नर, नारकी, पृथ्वीकायादि जीव कि मेद किये हैं। जह की ३८९ मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें सपेक्षा सेकर बीव की पहिचान करामें के लिये सरीर को बीव कह के हैं। को बीव सप्तार के लोक सकता को मुर्गी सामान्य विश्वास

क्षपेका संकर बांव की पहिषान करांगे के लिये करिर को बीच कह वैठे हैं। यो जीन ब्रारमा के प्रमेव स्वक्प को गहीं समफ्ता, लिय के सम्बन्ध से रहित बन्तिय ब्रावि यस प्राणों के सम्बन्ध से रहित ब्रारमा का यमार्थ निरुप्य जिसमें गहीं किया है उसे स्रोरीय सहित अभिय को पहिषान कराते हैं।

(२) प्रवासन्तर के व्यवहार से जीव की पहिचान कराते है। समेद करमु में मेद उत्पन्न करके, ज्ञान-दर्शनादि गुज-पर्याय कर जीव के मेद किये हैं। यह को जाता है यह भीव है हहा है यह भीव है बीर्यवान है वह भीव है — इस्प्रकार मेद से जीव की पहिचान करा ते हैं।

थी समयसारकी सात्रजी गायामें कहा है कि—पर्यायमें भेव हैं
किन्तु प्रमेद-सामाग्य ब्रब्स स्वक्षकी मुद्रस कराते के किय पर्यास
के मेदी को गोण करके स्थवहार कहते हैं। इससिये मेद सबसत है।
मेद सपनी पर्यास है किस्सु मेद के लक्षके रागी श्रीवको राग होता
है इससिये प्रमेदको मुख्य तथा मेदको गोण करके उस सबस्तु कहा
है। यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशकमें मेदको स्वयं-सिद्ध बग्तुनै गिना है पोर
मेदले समभाते हैं। सब सीसरा बोल कहते हैं।
(३) युनवस रागरहित समेद स्वमावकी सदा सान वारित्र

(३) पुनस्य रागरीहत यसेद रवमावका यदा ज्ञान कारिक यह मीसमार्ग है। यंच महावृताविके परिणाम मोसमार्ग मही है। लाखों स्पय का यान करे उससे समें दो नहीं है किन्तु उसमें को क्याममंदता हो वह युच्च है। पैसा पाप नहीं है किन्तु पैसेको प्रयना मानना वह पाप है। येसा बाने रूप जो किया है वह युच्य नहीं है, दानादिकमे कषायकी मंदताके परिगाम करे वह पुण्य है, किन्तु वे पुण्यपरिगाम मोक्षमार्ग नहीं हैं। किन्तु वीतरागभावसे ही मोक्षमार्ग है, किन्तु श्रज्ञानी जीव वीतरागभाव वह मोक्षमार्ग,—इतने से नहीं समभता, इसलिये उसे व्यवहारनय द्वारा समभाते हैं।

मोक्षमार्ग प्रकाशक दे० पृष्ठ ३७१ मे "व्यवहारनयसे तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त मिटानेकी" ''' लिखा है।
उसमें 'व्यवहारनय' शब्द लिखा है वह 'तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान' के साथ
लागू नहीं होता। तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान तो निश्चय है, व्यवहार नहीं है।
जिसके निश्चय तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान प्रगट हुए हैं उसे व्यवहारनयसे
परद्रव्यके निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतादिके भेद बतलाते
हैं। वीतरागी चारित्र वह मोक्षमार्ग है—ऐसा श्रज्ञानी नहीं समस्तता
इसलिये व्यवहारसे समस्तति हैं। श्रपने में श्रष्ठुभराग मिटता है श्रीर
शुभराग होता है, उसे शुभरागके व्रत, शील श्रादि मेद बताकर वीतरागभावकी पहिचान कराते हैं। जिसे निश्चय तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान हुए
हैं, उसके जो वीतरागभाव प्रगट होता है उस वीतरागभावको व्रत,
शील, सयमादिरूप शुभभावके मेदो द्वारा समस्ततो हैं, क्योंकि श्रज्ञानी
"वीतरागभाव"—इतना मात्र कहने से नहीं समस्तता।

[ वीर स॰ २४७६ प्र॰ वैशाख शुक्ला ४ शुक्रवार १७-४-५३ ]

यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है। मोक्षमार्ग भ्रथीत् क्या ?—भ्रात्मा की पर्यायमें राग-द्वेष श्रज्ञानभावरूप विकार है वह ससार है, श्रीर उस विकारसे रहित पूर्ण निर्मेल ज्ञानानन्ददशा प्रगट हो उसका नाम मोक्ष है, श्रीर उस मोक्षका जो कारण है वह मोक्षमार्ग है। शुद्ध १८४ नोस्ताग प्रकाशक की किरयीं भारमाकी भद्रा ज्ञान भीर रमस्तता वह मोक्षमार्ग है। परबीवका

बीवन या मरण भारमा नहीं कर सकता और वयाविका सुममाब हो वह भी वास्तवमें भोक्षमार्ग नहीं है। मोबमार्ग दो बीतरागभाव है। सम्मग्वर्शन ज्ञान भारित यह तीतों बीतरागमावक्य है। मेरा धारमा

मैं परका भसा-बुरा कर सकता हूँ---पेसी माम्यता वह सज्ञान है। बारमाकी भदा-जाम-बारिजकम बीतरागमाव ही मोशमार्ग है उसे वो नहीं पहिषानता उसे स्ववहारनमधे द्वतादि के मेद करके सम भागा है। स्ववहारमदा कहीं गोशमार्ग नहीं है। मोशमार्ग तो बीत रागी ररनमध ही है किन्तु उसे मेद करके समझाया है।

कानानम्य स्वरूपी है-पेसी बोतरागी श्रद्धा हो वह सम्यव्यर्जन है।

रागी ररनवय ही है किन्तु उसे मेर करके समफाया है। बिवादि सागों तरूव बिस्तप्रकार मिम भिक्त हैं उसीप्रकार उनकी सदाकरना वाहिये। सागों तरूवोंके मार्वोकाययाय भासन होना वह निरुषय-सम्पर्देश हैं। यथार्थ तरूवज्ञा और ज्ञानपूर्वक बीतराग

भाव हुमा यह मोशमार्ग है! शानानंव स्वक्पका यथार्थ भान हुमा हो घौर विकार हो वह मेरे स्वमावके सिये व्यर्थ है और जब्दी किया मेरे निये शावक या वामक नहीं है—ऐशी अद्या-शानशहित वीतरागमात बहु भोक्षमार्ग है किन्तु जो बीव ऐसे मावको नहीं पहि जानता उसे प्रशादि मेद करके शमकाया है उसका साम व्यवहार

र।गादिसे मोक्षमार्ग नहीं है। पैसा खर्च करने से धर्म नहीं हो-जाता श्रीर न पैसे से पुण्य भी है। पैसा खर्च करते समय मदकषाय हो तो पुण्य होता है, धर्म तो भिन्न ही वस्तु है।

मोक्षमार्गे तो वीतरागभाव है। ग्रात्माकी परमानन्ददशा प्रगट हो वह मोक्ष है। मोक्ष श्रात्मामे होता है। उसका उपाय भी श्रात्मा का वीतरागभाव है, श्रोर वह वीतरागभाव एक ही प्रकारका है। जो उसे नहीं समभता उसे वतादिके भ्रनेक भेद करके समभाया है। पहले स्त्री-व्यापारादिको श्रज्ञभपरिणामोका निमित्त बनाता था, किन्तु श्रात्माके भानपूर्वक श्रशत बीतरागता होने से हिंसादिके श्रमुक निमित्त छट गये, वहाँ निमित्त छटने की श्रपेक्षासे श्रहिंसा, सत्यादि भेद करके समभाया है, किंतू वहां जो वतका शुभराग है वह वही वास्तवमे मोक्षमार्ग नही है मोक्षमार्ग तो वीतरागभाव है। हिंसाभाव छूटा वहाँ हिंसाके निमित्त भी छूट गये। राग-द्वेषके समय स्त्री ग्रादि निमित्त थे, वीतरागभाव होने पर वे निमित्त छुट गये इसलिये वे निमित्त छुटने की श्रपेक्षासे ब्रह्मचर्य व्रत श्रादिकको उपचारसे मोक्ष-मार्ग कहकर वीतरागभावकी पहिचान कराई है, किन्तु वतादिके जो शुभभाव हैं वे कही वीतरागभाव नहीं हैं।

जिसके वीतरागभावरूप मोद्यमार्ग प्रगट हुआ है, उसके वतादिको उपचारसे मोद्यमार्ग कहा है।

श्रज्ञानी लोग कहते हैं कि श्रनासिक्तभावसे जगतके कार्य करना चाहिये, किन्तु वह बात मिथ्या है। परके कार्य श्रात्मा कर ही नहीं २८

मोक्षमार्गं प्रकाशक की किरमें

let.

सनता तथावि में उन्हें करता हूँ—देश मानशा है वही मिध्याक है। वह बात मी मिथ्या है। इतियों कर हैं उन्हें जीवना करा ? किन्तु मंतरमें मानशा है। इतियों कर हैं उन्हें जीवना करा ? किन्तु मंतरमें मानशा है। वह दात में हिम्सी में करा है। वह दिस्सी में कि कि स्वार्थ करा मिम्स सुट गया भीर इदियों को जीव सिया ऐशा कहा जाते से इत्यि के कि स्वार्थ करा करा में कि स्वार्थ के सम्बद्ध में सामार्थ है सम्पादमंत्र मानस्वर्थ मुम्मानुसार वीठरागमान हुआ नह मोहामार्थ है स्वार्थ कर मुम्मान्य में सामार्थ है स्वार्थ कर मुम्मान्य में सामार्थ है स्वार्थ कर मुम्मान्य मोहामार्थ है स्वार्थ कर मोहामार्थ करा स्वार्थ मोहामार्थ करा स्वार्थ मोहामार्थ कर मोहामार्थ कर मोहामार्थ कर मोहामार्थ कर मोहामार्थ कर मोहामार्थ कर सामार्थ कर सामार्य कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ

यूनि को शेवन्यकी निष्यम श्रद्धा-साम पूर्वक उसमें लीनता से बीवराग मान होने पर हिंदा कोरी-परिष्रहादि का समुग्न मान नहीं होता। वहीं साहितानृत सत्यवृत सादि मेर करके उसे समस्या है किन्तु वहाँ मोक्षमार्ग तो बीवराय मान है। वह बीवराम मान एक ही प्रकार का है। राम सौर निर्मित्त कुटने की सपैक्षा से पंच महा-वर्वादि मेर्चों से मोक्षमार्ग का कचन करके समस्या है। इसकी प्रवादि मेर्चों से मोक्षमार्ग का कचन करके समस्या है। हो सीव प्रवादि मेर्चों तो समें होता है — ऐसा सम्रामा नाहिये। सरीरकों किया वर्षाव होता से मेर्चों से महा-वर्षाद हो तो समें होता है — ऐसा सम्रामी मानता है किन्तु सरीय की किया में कहीं वर्ष मंत्री है। महाबीवरामी मुनि हो सौर सरीर की किया में कहीं वर्ष मंत्री है। सहाबीवरामी मुनि हो सौर सरीर में समुक सकवा हो गया हो तो नहीं सरीर की किया से बंदनादि

नहीं कर पाते, तथापि अतर में स्वभावके अवलम्बन से निश्चय श्रद्धा ज्ञान-चारित्र रूप बीतरागभाव बना है वह मोक्षमार्ग है। मुनि की दिगम्बर दशा होती है, वस्त्र का राग उनके नहीं होता। अट्ठाईस मूल गुएा होते हैं, किंतु मूलगुणों का शुभ भाव कहीं मोक्षमार्ग नहीं है। मोक्षमार्ग तो अतर स्वरूप के आश्रय से प्रगट हुआ बीतरागभाव है। पच महावृत के विकल्पों के समय उसमें उस भूमिका के योग्य बीतराग भाव है, वहीं मोक्षमार्ग है।

जड पदार्थ जगत के स्वतंत्र तत्त्व है। आहार का आना या न धाना वह जड की किया है आत्मा की नहीं। ध्रज्ञानी आत्मा के भान विना जडकी किया का अभिमान करता है, उसे मोक्षमार्ग की खबर नहीं है।

## ''वोले उसके दो''

निश्चय का उपदेश करते समय बीच में भेद रूप व्यवहार से कथन झाये बिना नहीं रहता। निश्चय मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकार का है, किंतु उसे समक्षाते समय भेद करके समक्षाया है। "बोले वह दो मागे"—इसप्रकार निश्चय का उपदेश करते समय बीचमे व्यवहार झाये बिना नहीं रहता। इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त झाता है। काका-भतीजेके बीच पाच लड्डू थे, वहाँ दोनो क्षगड पड़े और उन्होने निर्णय किया कि जो बोलेगा उसे दो मिलेंगे और नहीं बोलेगा उसे तीन। फिर तो दोनों चुप होकर लेट गये। लोगो ने समक्षा कि यह दोनो मर गये है, इसलिये उन्हें जलाने के लिये दमशान में ले गये छौर जलाने की तैयारी की। इतने में भतीजे से नहीं रहा गया और

योना कि— उटो वाका, वीम सुम्हारे और दो मेरे ?" उसीप्रकार प्रारमा वा विज्ञानर स्वभाव है। उसमें निकित्स प्रदा जान भीव एकाग्रतावर मोशमार्ग है। बीच में वो विकस्स उठता है वह राग है। उपदेश का विकस्स उठता है वह राग है। उपदेश का विकस्स उठता वहाँ निश्चय प्रदा भीर जानक्स दो नहू रहे विन्तु निविक्त्स राभवास्त्र तीसरा महरू गैंवा दिया इससिये कहा है कि— बोसे उसके दो। भीर निविक्त्सक्स से चैदाम में एकाप्र हुमा वहाँ प्रस्ता वाचा प्रतिम तीनों कि एक्ताक्स मोश मार्ग है। स्वत्रहार से कथन किया वहां उसीने विपटा रहे और उस का परमार्ग न समसे तो वहां मिसाइटि है।

#### स्पषदार का पदला प्रकार

(१) तर-नारकारि सरीर को जीव तरक का जीव धयवा देवका जोव कहा वहां वादव में जो घरीर है वह जीव नहीं है किन्तु समानी परीर रहित पकेस जीव की नहीं पहिचानता स्वितिये वर्ष सममाने के लिये घरीर के निर्मात के रूप के जीव की पहिं पान करा है। किन्तु वहां घरीर को ही जीव नहीं मान केना चाहिये। कार्तमान में नी घरीर तो जब है। घरीर धौव जीव महे मानका चित्र को प्रदेश की विकाद सराव में नी घरीर तो जब है। घरीर धौव जीव महे मारक के जीव किन्तु सराव में नहीं जीव तो उस एकेन्द्रियाय घरीरों से मिन्त हो है। विचान सस निम्न जीव पर गई। है, उसे घरीर घोव घरीयां के क्षम करके घरमाया है किन्तु करन किमा उससे कही योर घोत नहीं कम जाता माराया हमी नहीं के कार्य करन करने घरीर घोत नहीं कर करने करने घरीर घोत नहीं कर करने करने घरने घरीर घोत नहीं कर जाता है यह स्पन हों से घरीर घोत ही है इस स्वात हमी उसे घरीर घोत नहीं करने घरने घरने पर हों पर घरने किया है इस स्पन हार पर करने विचा है इस स्पन हार घरने उसे घरने करने घरने हमें घरने हमें इस स्वात हमी चरने हमें इस स्पन हमा हमीर घरने हमें इस स्वात हमी करने घरने हमें इस स्वात हमीर चार हमीर घरने हमें इस स्वात हमीर चार हमीर चार हमीर चार हमीर घरने हमें इस स्वात हमीर चार हमीर हमीर चार हमीर च

है चीटी के शरीर की श्रपेक्षा से "चीटी का जीव"-ऐसा कहा जाता है, किन्तू वह कहने मात्र के लिये है। वास्तव मे चीटीका शरीर कही जीव नहीं है, जीव तो पृथक् है। जीवका शरीर तो ज्ञान है। "ज्ञान विग्रह" स्रात्माका शरीरहै। भगवान स्रात्मा चैतन्य चमत्कार है, किंतु वह मृतक कलेवर ऐसे इस जड शरीर मे मूच्छित हो गया है। जीते हुए भी शरीर तो मृतक कलेवर ही है। श्री समयसार की ६६ वी गाथा मे कहते है कि-भगवान श्रात्मा तो परम श्रमृतरूप विज्ञानघन है, श्रीर शरीर तो जड श्रमृत कलेवर है। श्रज्ञानी भिन्न चौतन्य को चूककर "शरीर ही मैं हूँ, शरीर की किया मुक्त से होती हैं"-ऐसी मान्यता से मृतक कलेवर मे मूच्छित हुआ है, उसे आत्मा शरीर से भिन्न भासित नही होता । निश्चय से तो ख्रात्मा विज्ञानघन है ख्रीर शरीर के सयोग से जीव का कथन किया वह व्यवहार है, किन्तू वहाँ वास्तव में जीव को शरीरवाला ही मानले तो वह जीव मिथ्या-हिष्ट है। अरे जीव । शरीर तो मुर्दा है, श्रीर तू तो चौतन्यधन है, इसलिये ''मै शरीर को चलाता हैं''—ऐसा मृतक कलेवर का ग्रमि-मान छोड दे। शरीर तो मृतक कलेवर है, वह तेरे धर्म का साधन नहीं है। तेरा आत्मा अमृत पिण्ड विज्ञानघन है, वही तेरे धर्म का साधन है। शरीर को जीव कहा वहाँ जीव तो विज्ञानघन है ग्रीर शरीर जह है, उससे जीव पृथक् है ऐसा समकता चाहिये।

#### व्यवहारका दूसरा प्रकार

(२) पुनरच, व्यवहारका दूसरा प्रकार यह है कि श्रभेद ग्रात्मा मे ज्ञान-दर्शनादिके भेद करके कथन किया वह व्यवहार है, किन्तु

नोक्ताग प्रकाशक की किरवें

वास्तवमें वहाँ घारमा तो धमेद है धपमे ब्रम्य-मुख पर्यायों है एकरूप है किस्स जाने वह भारमा खड़ा करे वह भारमा भानंद वह भारमा इसप्रकार भिन्न-भिन्न गुर्खों के मेदसे भारमाकी पश्चिमान कराई है किय वहाँ कहीं बारमा धसरा-धसरा नहीं है घारमा हो समस्त गुणोंका धमेद पिन्ड है। सममाने के लिये घनेक शेव करके कहा है किन्तू निश्चय धे प्रारमा प्रमेव है वही श्रीववस्तु है-ऐसा समग्रना । विश्वास करनेवासा कीन है ? सरीर पैसा श्री भावि का विश्वास करता है वह कौन है ?--हो कहते हैं कि धारमा ग्रंपने भद्रा ग्रंगुछे विश्वास करता है इसमिये श्रद्धा करे वह भारमा है। वो है माई ! धपने श्रद्धा गुण द्वारा विसमकार तु परका विश्वास करता 🖁 उसी प्रकार सद्भाको मन्तमु स करके प्रपत्ने भारमाकी श्रद्धा कर ----इसप्रकार समम्बद्धा है। वहाँ कहीं शका और भारमाके बीच भेद नहीं है किन्तु समकाते हुए कथनमें मेद बाता है।

पहले तो ऐसा कहा कि -- ग्राचेशाव परवस्तुमों को बीव कहान वह कपतमान है वास्तवमें कोन बेता गर्ही है! बीन तो स्पष्टि से भिन्न है। उसीमकार गुंस भेवते समझाया है। किन्तु वस्तु तो पूज पर्यामिका एक समेव पिष्ट है इसिसे गेवसे वस्तुकी मदा नहीं करना पाहिये किन्नु समेव वस्तुकी सदा करना पाहिये। परते मिल सोर स्वयावसे समिल स्वयंकार बीनकी पहिचान कराई है। सब स्ववहारका सीसरा प्रकार कहते हैं। यशायि मेरों को मोझमार्ग कहा वहां बारतवमें वह मोझमार्ग नहीं है। सक्या मोझमार्ग सो बीतवाग मात्र ही है -- नह बात सब कहते हैं। विरे स० २४७६ प्र० वैशाख शुक्ला ५ शनिवार १७-४-५३ ]

श्रातमा ने सच्चे-देव-गुरु-शास्त्रका ग्रह्ण किया श्रीर कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रको छोडा,—यह भी उपचार से हैं। क्यों कि श्रात्माकी पिहचान होने से वीतरागी देव-गुरु-शास्त्रकी भक्तिका गुभराग श्राया श्रीर कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रका मिथ्यात्व छूट गया, वहाँ कुदेवादि निमित्त भी छूट गये। श्रात्मा ने उन्हे छोडा—ऐसा कहना वह व्यव-हार मात्र है। परका कौन ग्रहण-त्याग कर सकता है ?

स्वरूपमे लीन हुम्रा भ्रीर सच्चे देव-गुरू-शास्त्रका लक्ष भी छूट गया, वहाँ निमित्तका लक्ष छूटने की ग्रपेक्षासे ऐसा कहा जाता है कि देव-गुरु-शास्त्रको भी छोड दिया। परद्रव्यका निमित्त मिटनेकी भ्रपेक्षासे कथन किया है कि-हिसा छोडकर परजीवकी महिसा ग्रहण की, ग्रसत्यका त्याग किया भीर सत्यका ग्रहण किया, चोरी छोडी भीर श्रचौर्यका ग्रह्ण किया, परिग्रहका त्याग किया भीर दिग-म्बरदशा ग्रहण की, भ्रब्रह्म छोडा श्रीर ब्रह्मचर्य ग्रहण किया, किंत् वहाँ ऐसा समभना चाहिये कि स्वभावके श्रवलम्बनसे श्रात्मामे वीतरागभाव होने से उस-उसप्रकार का राग छूट गया। वास्तवमे रागको छोडना भी व्यवहारसे है, क्यों कि जो राग हुमा उसे उस-समय छोडना कैसा ? ग्रीर दूसरे समय तो उस रागका व्यय हो जाता है। इसलिये वास्तवमे रागका भी ग्रहरण-त्याग नही है, किन्तु स्व-भावमे एकाग्रता द्वारा वीतरागभाव प्रगट हुआ वहा ऐसा कहा जाता है कि रागको छोडा। ग्रीर राग छूटने पर ऐसा भी उपचारसे कहा जाता है कि श्रहिसादि निमित्तोको छोड दिया। पचमहाव्रतादिका,

पुममान होनेसे हिसादिको घोर का प्रभुममान घुट गया, किंतु वहाँ वे पुम रागक्ष्य स्वमादि घवता दत धायन है बंधमार्ग है मोश मार्ग नहीं है। छह कावकी दशका मान बास्सवमें मोशमार्ग नहीं है। मोशमार्ग सो बोतरागमान ही है उस बीतरागमानमें सम्ब स्वसंग-जान-बारिजका समावेदा हो बाता है।

#### व्यवदारका वीसरा प्रकार परहस्तका निमित्त निटने की प्रपेशांसे वत-रूपांतिको स्रोल

मार्ग कहा है वहाँ उसीको मोखमार्ग नहीं मान सेना बाहिये किन्तु बह तो स्पवहार मात्र कथन है न्योंकि यदि परह्रव्यका ग्रहरा-स्थान धारमाके हो तो भारमा परका कर्ता-हर्ता हो बाये किन्तु ऐसा वस्त स्वरूप नहीं है। किसी द्रव्यको किया दूसरे द्रव्यके सामीन नहीं है। में खरीरको चभाता है—ऐसा जो मानता है वह मिच्याहर्डि है सरीद की चैंपती चसे या भाषा निकसे वह चीवकी किया नहीं है चीव ने उसे नहीं किया है तथापि ऐसा माने कि मुक्तसे वह किया हुई है दो बढ़ बन नहीं है। उसे नवतत्वों की भड़ा नहीं है। उँगलीकी क्रिया धारमाके धाधीन नहीं है सिरके बात उसके वार्ये या केशसींच की किया वह किया उँगसीके घाषीन नहीं हैं भौर वह किया धारमाके बाधीन नहीं है। किसी हब्यकी किया किसी दसरे हब्बके बाबीन नहीं है। बाह्य स्वाम को मोक्समार्ग नहीं है और बंतरमें बता-विका भूभराग भी मोखमाम नहीं है। मोसमार्ग तो बीतराममाब है। स्वभावोग्युस हुमा वहाँ राग सुटा भौर बीवराग हुमा: इससिये स्व भावोत्मुख होमा ही मोक्षमार्ग है। पहने कहीं धारमा से परब्रव्यको

ग्रहण नही किया था श्रीर वीतराग होने पर कही उसने परद्रव्यका त्याग नही किया है। परद्रव्य तो त्रिकाल ग्रात्मासे पृथक ही हैं।

श्रज्ञानीको सच्ची समभ कठिन मालूम होती है श्रीर मुनिपना मरल लगता है, किन्तु श्ररे भाई । श्रात्माके ज्ञान विना मुनिपना हो ही कैसे सकता है ? सम्यग्दर्शनके विना श्रनतवार मुनिवृत घारण करके स्वर्गमे गया किन्तु श्रतरमे यथार्थ मोक्षमार्ग क्या है उसे नहीं, समभा।

# व्रतादिक को मोचमार्ग कहना वह उपचार है।

श्रात्मा मे जो श्रशुद्धता है उसे मिटाने का उपाय बाह्य क्रिया है, तथा शृद्ध पर्याय की उत्पत्ति का कारण देव-ग्रह भ्रादि निमित्त हैं --इसप्रकार भ्रज्ञानी जीव श्रशुद्धता श्रीर शुद्धता दोनो पर्यायें पर से मानता है। शृद्धता का उत्पाद भी पर से माना श्रीर श्रशुद्धता का नाश भी पर से माना, इसलिये म्रात्मा तो उत्पाद-व्यय रहित मात्र श्रव रह गया, किन्तु यह श्रद्धा ही मिथ्या है। चिदानन्द ध्रव स्वभाव की दृष्टि से ही सम्यग्दर्शन का उत्पाद श्रीर मिध्यात्व का नाश हो जाता है। - यही गुद्धता प्रगट करने श्रीय श्रगुद्धता नष्ट करने की किया है। वाह्य किया से श्रगुद्धता नही मिटती, श्रीर शुभ राग भी श्रशुद्धता मिटने का कारण नहीं है, शुभ राग तो पूण्य बन्ध का कारण है। उस भाव से श्रात्मा बँघता है, वहाँ श्रज्ञानी उसे मोक्ष का कारए। मानता है। शुभ राग से हमें पुण्य बन्ध तो होगा न ?-इसप्रकार जिसे पुण्य बन्ध की रुचि है उसे अबध आत्म स्वभाव का श्रनादर है। 'निश्चयसे श्रात्माका वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है

१६४ माक्सर्ग त्रकारक की किएसें स्रोप मुवान्कि को माझमार्ग बहुना हो स्थवाद हो है। बीवराग भाव स्रोप कवादिक में कदायित् कासकारगायता है। बीवरागमाब बतवा

हो प्रमाद भाव न हो भीर वदावित शरीर के निमित्त से किसी जीव की हिंसा हो जाये वहाँ कायकारएंपना नहीं है इससिये बीव राग भाव भीर बाह्य बटादिक में क्याचित सम्बन्ध कहा है। भूनि

सहु गुणस्थान में हों और कोई उन्हें उठा कर वानी में हुना दे तो वहां दारीर के निमित्त से पानी के बीकों की हिंसा होगी कियु मृनि उसके निमित्त नहीं हैं वे सी निर्मेंस स्थान की सेशी सना कर केवस सान प्राप्त कर सेते हैं। पुन्देश शीतरायमांव में एकाय हुमा नहीं मृतादिक का ग्रुम विकस्प भी नहीं है। मानी का पूजा-मित्त का साम पामें देरों में सु सके बीप कर दाखा नृत्य करे कियु समस्ता है कि यह जो भक्ति का भाव साथा है वह मेरे कारण ह। नृत्य करने में दारीर की किया जब की है उसमें मेरा मोसामां नहीं है। येरा मोझामां तहीं है। येरा मोझामां नहीं है। येरा मोझामां तहीं है। येरा मोझामां सहीं है। येरा मोझामां तहीं है। येरा मोझामां तहीं है। येरा मोझामां तहीं है। येरा मोझामां सहीं है।

ऋषभवेब सगवाम के समझ इन्द्र ने नीमांबना देवी का नृत्य करामा भौर नृत्य करते-करते उसकी घाषु पूर्ण हो गई,---वहाँ ममवान को कैरान्य हो गया किन्तु उन्होंने भ्रष्ये कारण मैरान्य प्राप्त किया है

प्रदिक्तिमित्तके कारण शैरास्य प्राय्त हुमाहो हो सारे दर्शकों की क्यों कैरास्य नहीं हुमा ? पुनवक हुनुमानकी किरते हुए तारे की देख कर वैरास्य की प्राय्त हुए । वहां दारा दिया वह तो निमित्त मात्र है बात्तव में स्वयं प्रयुत्त में देदा बीदारा आब प्राव्य प्रस्य कि ती होता हो प्राय्त प्रमाण कि वाह्य वस्तु को निमित्त कारण कहा । प्रतीप्रकार मोलमार्ग से नुतादिक को निमित्त कारण कहा । मित्रत्त से हैं । वह नियम

रूप नही है, किन्तु कभी-कभी वृतादिक श्रीर मोक्षमार्ग के निमित्त-नैमित्तिकपना होता है। पुनश्च, वृतादिक भी नियम से निमित्त नहीं है, क्यों कि श्रतरंग में वीतरांगी मोक्षमार्ग प्रगट करें तभी उसके निमित्तपने का श्रारोप श्राता है।

श्रज्ञानी जीव श्रात्मा के भान विना व्रतादि के शुभ राग में वर्तता हो, श्रीर उसके वाह्य व्रतादि की क्रिया हो, किन्तु वह कही उसे मोक्षमार्ग का कारण नहीं होता, क्यों कि जहाँ मोक्षमार्ग होता है वहां व्रतादि होते हैं, उन्हें निमित्त—व्यवहार से मोक्षमार्ग कहा जाता है। व्रतादि को मोक्षमार्ग कहना वास्तव में तो कथन मात्र है।

### तीनों प्रकार के व्यवहार

- (१) नर-नरकादि शरीरको जीव कहना वह सयोग का कथन है।
- (२) वस्तु भ्रभेद है, उसमे ज्ञान-दर्शनादि भिन्न-भिन्न गुराो से भेद करके कथन करना—वह भी उपचार से कथन है। वस्तु तो एक ही है।
- (३) वीतरागभाव मोक्षमार्ग है। उसके बदले वृतादिक शुभ रागको मोक्षमार्ग कहना—वह भी उपचार से कथनमात्र है।
- —इसप्रकार व्यवहार कथनके तीन दृष्टात दिये हैं। तदनुसार सबमें समक्त लेना चाहिये। "धर्मास्तिकायाभावात्"—अलोकाकाशमे धर्मास्तिकाय न होने से सिद्धके जीव आगे नही जाते—यह कथन भी उपचारमात्र है। वास्तवमे तो सिद्ध भगवान की क्रियावती शक्ति की पर्याय की उतनी योग्यता है। गुरुके निमित्तसे ज्ञान हुआ वहाँ, श्रहों।

धम्य पुढ ! पुन्हारे करण कमल के प्रकाप से में मनसागर से पार हो गया।—इसमकार बड़े बड़े मुनि भी विनय से कहते हैं किन्तु बहुं। वह उपकार कमन है। स्वयं धमने से पार हुआ तब विनयपूर्वक पुढ से कहता है किन्तु हो गया। आपने द्वार दिया! आपके प्रताप से में संसार सागर से पार हो गया। '—इसमकार सारकमें बहुं!-बहुं! धमाई वासुकी समाधकर उसका खदान करना भादि किन्तु स्ववहार कमन की सरय नहीं मान मेना बाहिये वर्षों किन्तु स्ववहार कमनको ही सरय नहीं मान मेना बाहिये वर्षों करता है इससिये ऐसे स्ववहारमय का प्रती से मोनार साहिये से से स्वता है इससिये ऐसे स्ववहारमयको प्रंगीकार महीं करना वाहिये।

अपनहारनय परको उपनेश देने में हो कार्यकारी है या अपना भी हुछ प्रयोजन सिद्ध करता है ?—यह बात भव कहते हैं।

[बीर छं २४०२ प्र वैद्याव शुक्ता ६ स्थितार ११-४-४६] निरुपय भीर स्थवहारके वर्णन का स्थिकार वसता है। स्थव

हारतय बस्तु के यथार्थ स्वक्ष्य को नहीं वरुमाता किन्तु उपकारसे सम्यया निक्ष्यता करता है। सतानी बीव मनादिसे स्थवहार को ही यवार्थ मानता है। बुरादि के ग्रुपराग को वर्म मानता है वह निष्या है। स्थवहार वपर को उपरेश देने में ही कार्यकारी है या प्रयमा भी हुछ प्रयोजन छिढ करता है?—ऐसा प्रदन दिया है उसका उत्तर देते हैं। परको उपदेश देनेमें स्थवहारतय यादा है यह बात तो वह सम प्रयम् हिता है सार है सार प्रयोज कि स्था है। वस्तु वह सार स्था है सार कार्य प्रयोज कि स्था है। सार स्था है सार स्था है। सार स्था है सार प्रयोग प्रयोगि समेर है। भी तथ्य बस्तु वेहादि साम है सोर सपने गुणीं समेर है। भी तथ्य बस्तु वेहादि समा है सोर सपने गुणीं समेर है। भी तथ्य बस्तु वेहादि समा है सोर सपने गुणीं समेर है। भी तथ्य बस्तु वेहादि समा है सोर सपने गुणीं समेर है।

ग्रमेद है, किन्तु देहके सयोग से एकेन्द्रिय जीव, पचेन्द्रिय जीव ग्रादि कहकर व्यवहार से पिहचान कराई है। जीव चैतन्य स्वरूप है, देहसे भिन्न है,—ऐसा कहने पर कोई ग्रज्ञानी जीव ऐसासमभ जाये कि ऐसे तो सिद्ध भगवान ही हैं, इसलिये वे ही जीव हैं ग्रौर मैं तो शरीरवान हूँ, तो वह परमार्थ को नहीं समभता। व्यवहार कहकर भी भेदज्ञान द्वारा जीवका लक्ष कराना था, किन्तु व्यवहार कथन के ग्रनुसार ही वस्तु स्वरूप नहीं समभ लेना चाहिये।

श्रव, श्रपने मे भी जहाँ तक परमार्थ वस्तुको ही समभे तबतक ''मै ज्ञान हूँ, मै दर्शन हूँ''—इसप्रकार व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका निर्णय करना चाहिये। व्यवहार मार्ग श्रर्थात् क्या ? बाह्य कियाकाड की बात नही है, किन्तु श्रतरमे "मैं ज्ञान हैं", इत्यादि भेदका विकल्प ग्रौर विचार उठता है उसे व्यवहारमार्ग कहा है। श्रभेद वस्तुका अनुभव नही है इमलिये भेदका विकल्प आता है, किंतु अभेद का निर्णय करना चाहता है इसलिये उस भेदके विचार को व्यवहार कहा है। "मनुष्य जीव"-ऐसा पहले विचार करके, फिरदेहसे भिन्न ज्ञान-स्वरूप हैं-इस प्रकार जीवको लक्ष में ले वहाँ गुण-गुर्गी के भेद से जीव को लक्ष में लेना वह व्यवहार है। उस व्यवहारमार्ग द्वारा श्रमेद जीवका अनुभव करे तो भेद का विचार निमित्त है। जो जीव भेद का ग्रवलम्बन छोड्कर श्रभेदरूप जीव को लक्ष में ले उसे भेदका विचार व्यवहार मार्ग कहलाता है। इसप्रकार मेदका भी लक्ष छोडकर ग्रमेद जीवका निर्णय करना वह सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की किया है। यथार्थ स्वरूप क्या है ? ग्रीर उपचार क्या है ? उसका पहले निर्णय करना चाहिये। वीतरागभाव वह सच्चा

३६८ मोचमार्ग प्रकाशक की किश्लें मोखमार्ग है भीर बाद्य में वत-तपादि मेदोंको मोकमार्ग कहना वह

मोखमार्ग है भीर बाह्य में बृत-उपादि मेदोंको मोक्समार्ग कहना वह उपचारमात्र है। वह सभ्या मोखमार्ग नहीं है।

- (१) ममुम्प बीव देव बीव मादिको बीव कहा वहाँ ऐसा निर्णय करना वाहिये कि मनुष्य देवादि के बी सरीर हैं वे बीव नहीं हैं बीव तो उनसे पुषक गैतन्यमय है।
- (२) गुण-पुल्ती मेदले कवन किया कि ज्ञान वह जीव बर्सन ' वह बीव बही ऐसा निर्मम करणा चाहिये कि बीव बस्तु तो अनत गुण्लीसे अमेद है।
- (३) बुबादि मेवों को मोक्षमार्ग कहा, वहाँ ऐसा निर्णय करना भाइसे कि ब्रवादिका राग या बाह्य क्रिया वह बास्तवमें मोलमार्ग महीं है सच्या मोक्षमार्ग तो बीतरागमाब ही है।

#### व्यवदारनय कार्यकारीका भर्व !!

इसप्रकार बहां-बहां व्यवहार कपन हो वहां सर्वन परमाधका ही निर्णय करना बाहिये व्यवहार कपन को पकड़ रखना कार्यकारी नहीं है। परमार्थ बस्तुका निर्णय करना हो प्रयोजन है धोर व्यवहार का कपन उसमें निमित्त है उस निमित्तपने की प्रयोजा से व्यवहार को कार्यकारी कहा है किंतु को परमार्थका निर्णय करे उसे व्यवहार मिमित्त कहसाता है। चनावि से परमार्थ तक सम्मस्त में नहीं प्रवाद कि है इसिन्दे बरका निर्णय करने में बीचमें मैनका विचार साथे बिना नहीं रहता किंतु उस व्यवहारको उत्तवार साम मानकर परमार्थ वस्तुका निर्णय करे तो उसे व्यवहार कार्यकारी ग्रथीत् निमित्त कह-लाता है, किन्तु निश्चयकी भाति व्यवहार कथनको भी सत्यभूत मानले और वैसा ही श्रद्धान करले तो उसे तो व्यवहारनय उलटा श्रकार्यकारी हो जायेगा। "मनुष्यका जीव"—ऐसा कहने से जीवको तो नहीं समभे श्रीर मनुष्य शरीर को ही जीव मानले तो उसके मिथ्याश्रद्धा ही हढ होती है। उसीप्रकार व्रतादि शुभरागको उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, वहाँ उस रागको ही सच्चा मोक्षमार्ग मानले श्रोच वीतरागभावरूप यथार्थ मोक्षमार्गको न पहिचाने, तो उसके मिथ्या-श्रद्धा ही होती है। इसलिये उसे व्यवहारनय श्रकार्यकारी हुआ। तथा गुण-गुणी के भेद से कथन करके समभाया वहाँ उस भेदके लक्षमे ही रुक जाये श्रीर श्रभेदका लक्ष न करे तो उसे भी व्यवहारनय कार्य-कारी नही हम्रा। इसलिये जो निश्चय का श्रवलम्बन लेकर जीवका परमार्थ स्वरूप समऋता है उसीको मेद कथन-व्यवहार कहा जाता है। परमार्थ न समभे तो उसके व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि व्यव-हार तो ग्रनादि से किया है। जो जीव परमार्थको नहीं समभता श्रीर व्यवहार को ही सत्यभूत मान लेता है उसे तो व्यवहार किचित् कार्यकारी नही है।

जो मात्र व्यवहारको ही समभता है वह उपदेश के योग्य नहीं है।

पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमे कहते हैं कि:---

ब्रबुद्धस्य बोघनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थं । व्यवहारमेव केवलमर्वेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

- मोचमाग प्रकन्तक की किरयें

You

माणवक एक सिहो यथा सवस्यतवरीत सिहस्य । व्यवहार एव हि तथा मिरुचयती यास्यनिश्वयक्रस्य ॥ ७ ॥

धर्म — मुनिराज सज्ञानी को समस्ताने के हेतु स्रस्त्यार्थ जो स्मबहारतय है उसका उपदेश वते हैं परस्तु जो मात्र स्पबहार को ही जातते हैं उन्हें तो उपदेश देता ही योग्य नहीं हु धौर जिसमकार कोई सिंहको न जातता हो उसे तो जिमाज हो सिंह है ससीप्रकार को निरुष्यको न जानता हो उसे तो स्पबहार हो निरुष्यपने की प्राप्त होता है।

वेस्रो बास्तवमें ब्रम्यके ग्राध्यसे ही निर्मुय होता है। स्पवहार

हारा नहीं परमार्थका निशय नहीं होता किन्तु निर्णय करनेवाल को बेशा निमित्त होता है धोर उपवेश में व्यवहार हाथे बिना नहीं रहता इश्विये स्ववहार हाथा निश्य करना चाहिये—पेशा उपवेश के वहा है। किन्तु ने व्यवहारको ही पकड़ रक्षे यहे तो उपवेश वैश्वा हो गयोग नहीं हो कि विश्व करना चाहिये कही तो उपवेश कि ना रहा हो कि विश्व करना चाहिये वहीं की विश्व को कहे कि सर्वि यवनसुष्टि रक्षने को कहते हो तो साथ नमीं वचन बोसते हैं?— तो वैशा कहने वासा चीव स्वच्छायो है उसे स्ववहार की स्ववर नहीं है सिर न परमार्थको ही सबर है। वह बीव स्पर्धि के प्रोत्य नहीं है। उसे प्रकार स्वयं के परमार्थ सिन स्वच्छायों है स्वयं विश्व के प्रोत्य नहीं है। उसे प्रकार स्वयं के परमार्थ सिन स्ववहार की स्ववहार कम का स्वा हो है। हो स्वयं है सिर न परमार्थ को नहीं समस्ता वह बीव उपवेश के प्रोप्य नहीं है।

पहले 'व्यवहार चाहिये'-ऐसा जो मानता है वह जीव उपदेश के योग्य नहीं है। श्ररे भाई । परमार्थ समभाने के लिये हमने व्यव-हार से कथन किया था, कि-ऐसे भेद ग्राते हैं वे जानने योग्य हैं उसके वदले व्यवहारके श्रवलम्बन से जो लाभ मान लेता है वह जीव परमार्थ समऋने के योग्य तो नही है, किन्तु उपदेश के भी योग्य नहीं है। अहो । मुनि कहते हैं कि हमे उपदेश मे जो परमार्थ वस्तु समभाना थी, उसे नहीं समभा श्रीर श्रनादिकालीन व्यवहार दृष्टि नहीं छोडी, तो उस जीव ने हमारा उपदेश सुना ही नहीं है। उपदेश मे व्यवहार ग्राये वहाँ कहे कि—देखो, "हमारा व्यवहार ग्राया या नहीं ?"-ऐसा कहकर जो व्यवहारके ग्राश्रयसे लाभ मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। श्रभव्य के ग्रीर उसके ग्रभिप्राय मे कोई ग्रतर नहीं है, क्यों कि श्री समयसार में कहा है कि—"श्रभव्य को व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म स्राशय रह जाता है। 'परमार्थ की हिष्ट नही करता स्रोर व्यवहार के आश्रय से लाभ मानता है इसलिये वह उपदेश के योग्य नहीं है। उपदेश देकर हमें तो अभेद की हिष्ट कराना है, कही भेद का भ्रवलम्बन नहीं कराना है, किंतु उपदेश में व्यवहार भ्राये बिना नही रहता, क्योकि-

"उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश" उसीप्रकार

"निश्चयविधि निर्वचन है व्यवहार उपदेश्य"

"उपदेश से लाभ नहीं है"—ऐसा कहे, वहाँ श्रज्ञानी कहता है कि—"यदि हमे उपदेशसे लाभ न होता हो तो श्राप किसलिये उप-देश देते हैं ?" तो ज्ञानी कहते हैं कि श्ररे मूढ़ तेरे लिये हमारा उपदेश नहीं है। हमारे उपदेश का रहस्य तू नहीं समसा।

ब्यवहार नहीं होता। परमार्थ के धाश्रय से ही मोक्षमार्ग है बौद परमार्थ हमा तब राग को स्पवहार वहा जाता है। जो स्पवहार के भाभय से साम मानता है वह भीव देशना का पात्र नहीं है। संदर में ज्ञानवस्तु है उसे वब पकड़ा तब राय में स्थवहारका धारोप धाया। द्मतर में परमार्थ वस्तु को पकडे विना व्यवहार किसका ? सिंह को पहिचाननेके सिये कहें कि-"देसो सिंह इस बिल्सी भैसाहोता है। बहाँ बिल्ली को ही सिंह मामसे वह सच्चे सिंह को मही जानता। उसी प्रकार को परमार्ग को ठो जानता नही है धौर व्यवहार से पर

मार्च समभ्याने के सिये उपवेश किया वहाँ व्यवहार को ही परमार्थ मानकर शदा करता है वह बीन परमार्थ को महीं समऋता । स्वब क्षाद घसरमार्थ है उसी को जो सरमार्थ माने उसे तो घसरमार्थ ही

दिसम्बर चैन परमेश्वर का सिद्धान्त है कि परमार्घ के विना

सरवार्चपने को प्राप्त होता है भर्मात् वह बीव धसरव श्रद्धान करता ŘΙ व्यवहारको ग्रसस्य कहा इससिये कोई ग्रज्ञानी जीन ऐसा कहे

कि स्पनहार घसरम है तो हम अत-तप स्रोड़ देंगे ! तो उसका क्या समाधान है ? वह धव कहेंगे।

बीर सं २४७६ प्र वैद्यास युक्ता ७ सोनवार ता २ -४-५३ <u>]</u>

स्पवहारको हैम कहा वहां कोई निविधार सज्जानी ऐसा प्रवस करता है कि-धाप स्पवहारको घसस्य धीर हेय कहते हो हो हम वत-तप-संयमादि स्पवहारकर्म किससिये करें ? यन सबकी स्रोह पेंगे।

# व्रतादिक व्यवहार नहीं हैं, किन्तु व्रतादि को मोचनार्ग मानना वह व्यवहार है।

उत्तर-ग्ररे भाई । हमने व्रतादिको कहाँ व्यवहार कहा है ? व्रतादि तो व्यवहार नहीं हैं, किंतु उन्हें मोक्षमार्ग मानना वह व्यव-हार है, इसलिये उनकी श्रद्धा छोड । व्रतादिको व्यवहारसे मोक्षमार्ग कहा है किंतु वह वास्तवमे मोक्षमार्ग नही है-ऐसी श्रद्धा करने का नाम व्यवहारकी हेयता है। इसलिये तू वृतादिको मोक्षमार्ग मानना छोड दे, किंतु उन व्नादिको छोडकर यदि अशुभभाव करेगा तो पाप होगा, ग्रीर उलटा नरकादिमें जायेगा। वृत पर्याय स्वय कही व्यव-हार नहीं है, किंतु उस वृतपर्यायमे मोक्षपर्यायका आरोप करना वह व्यवहार है, इसलिये उसे मोक्षमार्गमानने की श्रद्धा छोड दे । मोक्ष-मार्गमे बीचमे मगवानकी भक्ति, नि शकता श्रादि श्राठ श्राचार श्रीर वृत-तप भ्रादि के शुभभाव भ्राते हैं, वे निचली भूमिकामे नहीं छुटेगे गुद्धोपयोग उग्र होने पर ही वह गुभराग छूटता है, इसलिये वह परि-णित हो तब तक उसे निश्चयसे प्रपनी जान, किंतु उसे मोक्षमार्ग मत मान । व्यवहारको छोडनेका ग्रर्थ क्या ?--तो कहते हैं कि वृतादि के रागको मोक्षमार्ग न मानना । वृतादिको मोक्षमार्ग कहना वह व्यवहार है, श्रोर उन व्तादिको मोक्षमार्ग न मानना, किन्तु व्तको वृतरूप ही जानना वह निश्चय है। वह धारमाकी ही अशुद्ध परि-एाति है। यहाँ तो निश्चय-व्यवहारकी ऐसी शैली है कि भ्रपने भावको श्रपना कहना वह निश्चय, श्रीर श्रपने भावको दूसरे का बतलाना वह व्यवहार है। वृतादिका रागभाव वास्तवमे मोक्षमार्गका भाव

मोक्सार्ग प्रकाशक की किरजें

208

उपपारसे मोझमार्ग कहा है। मोलमार्ग के बीचमें वे होते हैं। मतर में निरुषय भद्धा-ज्ञाम-चारित स्वद्रस्यके प्राययसे प्रगट हुए वही निरुषयसे मोझमार्ग है भीर उसके साथ बत-तप-रमामार्थ तो पर द्रम्माभित हैं। स्ववहार मोझमार्ग तो परद्रम्माभित हैं। स्वव्या मोझमार्ग बीतरागमात्र है वह स्वद्रम्माभित है इस्तिये स्वद्रस्माभित सावको मोझमार्ग कहना वह स्ववहार है धर्वात वह सवसुत्र मोझमार्ग महो है। बास्तव में मोझमार्ग तो वुसर ही है—ऐसा समस्त्रे का नाम स्ववहार की हैस्ता है। निरुषय मोझमार्ग के साव निमित्त क्यते बुतार केसे होते हैं उन्हें बानने को मना नहीं किया है

नहीं है किन्तु बंधमार्थका प्राव है तथापि उस प्रावको मोक्षमार्थ मानना वह व्यवहार है। वह मान्यता क्षेत्रकर वसार्थ बोतरायमाव क्य मोक्षमार्थको पहिचान। वहाँ स्वमावक बाज्ययसे बोतरायी मोक्षमार्थ प्रायट हमा है वहाँ बतादिको बाह्य सहकारी बातकर उसे

सम्यन्दर्शन होने के परचात् ब्रदादि द्यममापको मोचमार्ग का उपचार भाता है, भद्यम को नहीं

किन्तु उन्हीं को मोखमार्ग मामना छोड़ वो !

बुतादि के परिखान बीचनें धाये बिना नहीं रहेंगे। बीतरामतां हुए बिना गुजरान नहीं कूटेमा। मुदोपयोग न हो बहां कुम मां समुच तपयोग होता है। इससिये गुजरियाम हों बह सनन बना हेन्यु तथ गुजको मोसामार्ग मानना मिच्या है। गुजको मोसामार्थ मानना सोह है। यही स्यवहारको हेय करने का स्वर्ष है। निरुप्य स्वभावमे दृष्टि रख श्रीर वीचमे वृत-तपके परिणाम श्राये उन्हें भी अपने परिणाम जान, किन्तु उन्हे मोक्षमार्ग न मान । व्यवहार श्रीर राग वीचमे ग्राये वह ग्रलग वात है, किन्तु उसीको मोक्षमार्ग मानले तो उसके मिथ्यात्व है, उसके गुभमे तो मोक्षमार्गका उपचार भी नही है। उपचार तो तव कहलाता है जबिक-वास्तवमे वह मोक्षमार्ग नही है-ऐसा समभे ग्रीर वीतरागभावरूप सच्चे मोक्षमार्ग को जाने। वृतादिका शुभराग सचमुच मोक्षमार्ग नही है-ऐसी धर्मीकी मान्यता हो जाने पर भी जबतक श्रुद्धोपयोग नही हुआ तबतक भक्ति-पूजा-वृतादिके शुभभाव आते हैं। यदि शुभ परिणाम भी छोड़दे धौर श्रशुभ परिएामोमे वर्ते तो वहां मोक्षमार्गका निमित्त भी नही है। यदि अगुभको मोक्षमार्गका निमित्त माने, तब तो वहाँ निश्चयकी दृष्टि भी नही रहेगी, इसलिये वहाँ मोक्षमार्गका श्रारोप भी नही है। मोक्षमार्गका निमित्त शुभ को कहा जाता है, किन्तु श्रशुभ को नही कहा जाता। जहाँ ज्ञायक तत्त्व पर दृष्टि हो वहा शुभमें मोक्षमार्गका श्रारोप श्राता है, किंतू जहा दृष्टि ही मिथ्या है श्रर्थात् यथार्थ मोक्ष-मार्ग प्रगट ही नही हुआ है, वहा तो शुभमे मोक्षमार्गका उपचार भी नही आता। श्रीर शुभको छोडकर श्रशुभ करे तो उस श्रशुभमें तो मोक्षमार्गके निमित्तका उपचार भी सभवित नही होता। शुद्धोपयोग तो हुआ नही है और शुभको छोड देगा तो अधुभ होकर नरकादिमे जायेगा । देखो, यह मिथ्यादृष्टिकी बात है इसलिये नरककी बात ली है। सम्यग्दर्शनके पश्चात् भी विषय-कषायके कोई अधुभभाव आ-जाते हैं, किन्तु उसे वे नरकादिके कारण नहीं होते, श्रीर वे श्रश्म-परिस्ताम मोक्षमार्गके निमित्त भी नहीं है। मोक्षमार्गका उपचार

मोक्समार्गं प्रकाशक की किरलें

Yo S

वतावि-भूममें भाता है किन्तु हिसाबिके भधुम-परिणामोंमें तो बसा उपचार भी नहीं होता। निष्याहिष्ट गुभको स्रोहकर ध्राप्तममें प्रवर्तन करेगा तो पाप बांधकर भरकमें बायेगा । वर्मिक धगुभ धाये किन्तु ब्रह्मभके समय उसे नरकादिकी धायुका वस महीं होता। परत समी जिसे धर्मेकी इहि भी नहीं है भीर सुभरागको व्यवहार कहकर छोडता है उसे तोमोक्षमार्गकी या उसके उपचारको भी हृष्टि महीं रही । उसकी तो हृद्धि ही मिच्या है । इसिय सूत्र स्रोह कर सञ्जममें वर्तना वह निविधारीयना है। हां यदि सम्यन्दर्शनके परबात बतादिक धुमभाव स्रोडकर मात्र बीतराग चवासीन भावरूप रह सके तो बैसा कर किंतु वह मुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सकता धौर निवक्ती दक्षामें वौथे पांचवें-छट्ट गुणस्वानमें शङ्कोषयोग नहीं रहता इससिये वहां सुभराग और बढ़ादिक के माब बाटे हैं, किंद उसे मोक्समार्ग नहीं मालना चाहिये। निचली बचामें क्षमको सोडकर प्रश्नममें प्रवर्तन करे तो वह स्वच्छन्ती हो बायेगा।

श्रद्धामें तो निरम्यको तथा प्रवृत्तिमें स्थनहारको उपादेय मामना—वह मान्यतामिन्यामाव हो है किन्तु निरम्यको तो यवार्ष वस्तु स्वरूप मानकद प्रगीकार करना चाहिये और स्थनहारको तो प्रारोध बानकर उसका श्रद्धान श्लोइना चाहिये —हसप्रकार दोनों नय समस्त्रा।

मद वह जीव दोनों नयों का संयोकार करनेके हेतुछे किसी समय सपने को गुद्ध सिद्ध समान रामादि रहित भीर केवसझानादि सिद्द भारमा मानता है तथा स्थान मुझा भारण करके ऐसे जिजारों में लीन होता है। स्वय ऐसा नहीं है तथापि भ्रममें, निश्चयसे ''मैं ऐसा ही हैं'—ऐसा मानकर सतुष्ट होता है, तथा किसी समय वचन हारा निरूपण भी ऐसा ही करता है, किन्तु स्वय प्रत्यक्ष जैसा नहीं है वैसा भ्रपने को मानता है, वहा निश्चय नाम कैसे प्राप्त कर सकता है वियोकि जो वम्तु को यथावत् प्ररूपणा करे उसका नाम निश्चय है। इसलिये जिसप्रकार मात्र निश्चयाभासी जोवका श्रययायंपना पहले कहा था उसीप्रकार इमें भी जानना।

द्रव्यदृष्टिसे सिद्ध समान कहा है, किंतु पर्यायमे भी भपने को सिद्ध जैसा मानकर श्रज्ञानी मतुष्ट होता है। पर्यायमें राग श्रीर श्रत्यज्ञता होनेपर भी धपने को वीतरागी, केवलज्ञान सिह्त सिद्ध समान मानता है, किन्तु पर्यायमें सिद्धपना तो नहीं है तथापि श्रज्ञानी सिद्धपना मानता है श्रीर उसे निञ्चय मानता है, किन्तु वह निश्चय नहीं है, वह तो निश्चय श्रद्धा है। पर्याय में जैसा है वैसा जानना चाहिये।

श्रथवा वह मानता है कि—"इस नयसे श्रात्मा ऐसा है श्रीर इस नयसे ऐसा है", किन्तु श्रात्मा तो जैसा है वैसा ही है। वहा नय दारा निरूपण करने का जो श्रभिश्राय है उसे वह नही जानता, क्यों कि श्रात्मा निश्चयनय से तो सिद्ध समान केवलज्ञानादि सिहत, द्रव्यकर्मनोकर्म-भावकर्म-रहित है, तथा व्यवहारनयसे ससारी, मितज्ञानादि सिहत, द्रव्यकर्म-नोकर्म भावकर्म सिहत है,—ऐसा वह मानता है। श्रव, एक श्रात्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं, क्यों कि जिस भावका सिहतपना माना, उसी भावका रहितपना एक ही वस्तु में कैसे सभवित हो सकता है? इसिलये ऐसा मानना श्रम है।

#### एक ही पर्याप में परस्पर विरुद्ध दो भाव मानना

#### वद मिथ्याथद्वा दे।

धकानी एक ही पर्याय में दो प्रकार मानता है। उसी पर्याय में सिद्धपना और उसी में संसारीपना। निश्चय से सिद्धपना धौर उसी में स्पबहार से संसारीपना —श्सप्रकार धकानी मानता है किन्तु यह वस्तुस्परूप का तो निषय करता महीं है।

पुनरच एक ही पर्याय में मितज्ञान धीर केवसज्ञान-वीनों कैसे

संगबित हो सकते हैं ? प्रधानी मानता है कि बतमान वर्षाय में क्य बहाब से में मंतिक्षानावि सहित है भीर निश्चय से सर्वमान वर्षाय में केवनकामी है, किन्तु इस्तमकार निश्चय-म्यवहार है ही नहीं। एक ही पंपीय में सिद्धपना भीर सस्तारिक्याने नहीं होते एक ही वर्षाय में मंत्रिक्षान भीर केवसकान दोनों कैसे हो सकते हैं ? एक ही वर्षाय में राग भीर पूण बीतरानता दोनों कैसे हो सकते हैं ? ही बस्तुमें बस्प वृक्षिते सिद्ध होने की खांक है भीर वर्षाय में ससार है। ब्रम्य में केवसकान की खांक है भीर वर्षाय में मंत्रकानार्य प्रस्त कात है— ऐसा बाने तो मचार्ष है किन्तु एक ही वर्षाय में बो मान मानना बहु कहीं निश्चय-स्पवहार महीं है वह तो मिष्या श्रद्धा है। तो फिर किवसकार है ?

विश्वप्रकार राजा धौर रंक मनुष्यस्य की घपेका है समान हैं उसीप्रकार सिद्ध धीर ससारी —दोनोंको जीवत्व की घपेकासे समान कहा है। केवसक्षानांवि की घपेका से समानता मार्ने तो बैसा नहीं है क्योंकि संसारी को निश्चय से मतिज्ञानांविक हो हैं धीर सिद्ध को किवलज्ञान है। यहाँ इतना विशेष कि ससारों को सितज्ञानादिक हैं वे कर्म के निमित्त से है, इसलिये स्वभाव अपेक्षा से ससारों को केवलज्ञान की शक्ति कहे तो उसमें दोष नहीं है। जिसप्रकार रक मनुष्य में राजा होने की शक्ति होती है उसीप्रकार यह शक्ति भी जानना।

पर्याय अपेक्षा से तो छदास्य को मितज्ञानादिक हैं वे निश्चय से हैं। निश्चय से केवलज्ञान की शक्ति कहना वह तो द्रव्य अपेक्षा है, किंतु पर्याय में कही निश्चय से केवलज्ञान नहीं है। पर्याय में तो निश्चय से मित-श्रुत ज्ञान ही हैं।

पुनश्च, द्रव्यकर्म, नो कर्म को पुद्गल की पर्याय है, इसलिये निश्चय से तो वह ससारी जीव से भी भिन्न ही है, किंतु ससार पर्याय के समय उस कर्म-नो कर्म के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है वह जानना चाहिये। सिद्ध भगवान की भाँति ससारीको भी कर्म के साथ निमित्त-नैमित्तिक सवध सर्वथा न माने तो वह भ्रम है। हाँ, धर्मी जीव की दृष्टि मे कर्म के साथ का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध छूट गया है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध में जो राग-द्वेषादि मावकर्म होते हैं, वह तो भ्रात्मा का भ्रौदियक भाव है, वह भाव निश्चय से भ्रात्मा का है, तथा कर्म उस मे निमित्त है। इसलिये उसे कर्म का कहना वह उपचार से-व्यवहार से है। राग-द्वेषादि उदयभाव भी निश्चय से भ्रात्मा के हैं, क्यों कि वे भ्रात्माकी पर्याय में होते हैं, तथा शरीर, कर्म भ्रादि निश्चय से जड की परिणित है, उस के साथ जीव का निमित्त-नैमित्तिक सन्बन्ध है।

मोचमार्ग प्रकाशक की किएमें

मुद्ध द्रस्य इष्टि के विषय में तो ऐया कहा जाता है कि—रागांवि धारमा के हैं ही नहीं, ये निरुष्य से जड़ के हैं किन्तु वहां द्रस्य इष्टि की बात है और यहां तो वो द्रस्यों का प्रवरंत्व बठमाते हैं। जिस द्रस्य का जो साव हो उसे उसी का कहना यह मित्रस्य है। राग को धारमा का कहना मो निरुष्य है। राग निरुष्य है। धारमा का है कर्म से राग हुया ऐसा मानना यह अस है। स्वारी बीव के ही रामांवि हैं बहु धौदियक मान स्वतर्व है रागांवि भाव कर्मके नहीं है। उन रामांविक मार्वोको कर्मका मानगा वह अस है। इस्तिस्य निरुष्य से ऐसा है और स्ववहार से ऐसा है,—इस्तरकार एक ही पर्यांच में से मान मानना यह अस है किन्तु मित्र र मार्वो की सरेका से मर्यों की प्रक्षमा है, इस्तिये विश्व धर्मका का भाव का करन ही उद्युष्टार नवार्ष सम्मना यह स्टब्स् सदा है। निष्यादित को धनेवान्त के स्वक्रम की स्ववर्ग मही है।

[बीर त २४७६ त वैद्यास सुकता ६ दुववार ता २२-४-१३]

पुनरम धस भीव को बृत-शीम-धंयमाधिक का धंधीकार होता है। उसे व्यवहार से यह भी मोक्समार्ग का कारण है" ऐसा मान कर उसे उपायंथ मानदा है। यह दो विद्यवकार पहेंसे भान व्यवहार रावमानी भीव का भगवार्थपना कहा जा उसीमकार इसके भी समयार्थपना ही कामना। और वह ऐसा भी मानदा है किन्य स्थान दो से किन्त करना हो से किन्त करना हो से किन्त करना हो से किन्त करना को से किन्त करना को से किन्त करना से किन्त करना साहिये। सब स्थायिक करना हो सो साहिये। सब स्थायिक करना हो सिक्ता करना सो स्थायिक करना सो स्थायिक से सह किन्त करना सो स्थायिक से सह सिक्ता करना सो स्थायिक से सह सिक्ता करना सो स्थायिक से स्थायिक से स्थायिक से सह सिक्ता करना सो स्थायिक से स्थायिक से सह सिक्ता करना सो स्थायिक से सिक्ता करना सो स्थायिक से स्थायिक से सिक्ता करना सो सिक्ता से सिक्ता से सिक्ता से सिक्ता सिक्ता

श्रपना कर्म हुत्रा, इसलिये कर्ता कर्म सम्बन्ध स्वयं सिद्ध हुग्रा। किंतु ऐसी मान्यता तो भ्रम है।

शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करे, निर्दोष श्राहार ले, शरीर से हिंसा न हो, इत्यादि बाह्य वृतादि की क्रियाको श्रज्ञानी मोक्षका साधन मानता है। श्रीर श्रज्ञानी ऐसा कहता है कि—श्रल्पाहार, शरीरको ग्रासन लगाकर स्थिर रखना—श्रादि क्रियाएँ करना श्रव- स्थ, किंतु उनका ममत्व नहीं करना चाहिये, लेकिन यह बात मिथ्या है। प्रथम तो कर्ता हुशा वहीं ममत्व श्राग्या। कर्ता हो श्रीर ममत्व न करे यह कैंसे हो सकता है जड़की क्रिया ग्रात्मा कर ही नहीं सकता, तथापि "मै करता हूँ"—ऐसा मानता है वह महामिथ्यात्व श्रीर ममत्व है। जड़ शरीरकी क्रिया मै कर सकता हूँ—ऐसा जिसने माना है वह जीव जड़का कर्ता हुशा श्रीर जड़ उसका कर्म हुशा। वहाँ जड़के साथ कर्ता—कर्म सम्बन्ध हुशा, किन्तु यह मान्यता मिथ्यात्व है।

बाह्य वृतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्याश्रित हैं, श्रीर पर-द्रव्यका स्वय कर्ता नही है, इसलिये उसमें कर्नु त्वबुद्धि भी नही करना चाहिये, तथां उसमें ममत्व भी नहीं करना चाहिये। उन वृतादिकमे ग्रहण-त्यागरूप श्रपना शुभोपयोग होता है वह श्रपने श्राश्रित है श्रीर स्वय उसका कर्ता है, इसलिये उसमें कर्नु त्वबुद्धि भी मानना चाहिये श्रीर ममत्व भी करना चाहिये।

## शुद्ध उपयोग ही धर्मका कारण है

सम्यग्हिष्ट रागका कर्ता नहीं है--ऐसा कहा है, वह तो द्रव्य-

४१२ नोबमाग प्रकाशक की किर्पें इध्टिकी धवेशा कहा है किन्तु सम्मगहध्टिको भी पर्यायमें वित्तमा राग

होता है उसका कर्ता पर्योग प्रपेकाले वह धारमा हो है कहीं बह उसका कर्ता गर्ही है। इससिये पर्योगमें को राग होता है उस धपना कानमा चाहिये किंतु उस धुमरागको मोक्षका कारण नहीं मानमा चाहिये। धुमरागको धर्मका कारण मानमा वह भाग है। धुमोको कारण तो राग रहित धुद्ध उपयोग है। धुमोपगेग और धुमोपगेग में प्रविपक्षीपना है धुमराग तो पुण्यवसका कारण है धौर मोक्षका कारण सी हो—इसप्रकार एक ही भावको वंध—उपा मोक्षका कारण मानना बहु धम है। इससिये बतावि के धुम राम को वस का ही। कारण साहता उसे मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये।

बातना उस माक्षका कारण नहा मानना बाहर । बीतरास द्याद उपयोग ही मोचका कारण है

वातराग द्वाद् उपयाग हो माचका काल है दल-प्रतायको सिक्न्यों सहित वहाँ परत्रध्यके प्रहूण-स्वायको कोई प्रयोक्त नहीं है—-ऐसा उदासीन बीतराग चुक्रीपयोग है वही मोक्रमार्थ है। किन्हीं बोवों को निष्मीयसार्थ चुनोपयोग धौर सुत्रो विक्रमा सुंद्रध्यना होता है। इस्तिये उस बतादि चुमोपयोग को स्वचार से मोक्रमार्थ कहा है। बस्तुविवारसे वेकते पर सुप्रोपयोग मोक्रमार्थ कहा है। बस्तुविवारसे वेकते पर सुप्रोपयोग मोक्रमार्थ कहा है। बस्तुविवारसे वेकते पर सुप्रोपयोग मोक्रमार्थ कहा है। स्ट्रामकार को वषका कारण है वहीं मोक्रका वातक है —-ऐसा स्वाय करना।

सम्बन्धिको भुमोपयोग सी बास्तवर्षे ठो वसका ही कारण है किन्तु उस समय सावमें निश्चय मद्धा ज्ञान-स्थिरताक्य मोक्समार्ग है इसिनवे उसके भुम को उपचारसे मोक्षका कारण कहा है किन्तु सक्या साधम ठो विकम्परहित सद्धा-द्वान धीर बीठरागी चारित्र ही है। राग मोक्षका माघन है ही नही—ऐमा श्रद्धान करना चाहिये। मोक्ष का कारण तो रागरहित ज्ञानानन्द स्वभावमे एकाग्रतारूप श्रुद्धोपयोग हो है। इतप्रकार श्रुद्धोपयोगको मोक्षका कारण जानकर उसका उद्यम करना चाहिये, ग्रीर शुभाशुभ उपयोगको वधका कारण ग्रीर हेय जानकर उनकी रुचि छोडना चाहिये। प्रथमसे ही ऐसा निश्चय करना चाहिये।

णुद्ध उपयोग ही मोक्ष का कारए होने से श्रादरणीय है—ऐसी श्रद्धा तो हुई है, किंतु जहां गुद्धोपयोग न हो सके वहां गुभोपयोग होता है। श्रगुभ को छोडकर गुभ भाव करना—ऐसा उपदेश में कहा जाता है, किन्ही श्रगुभ श्राता है श्रीर उसे छोड देना चाहिये—ऐसा नहीं है। गुभ का काल है वहां श्रगुभ राग होता ही नहीं। राग हुश्रा श्रीर छोड देना चाहिये—ऐसा नहीं है। श्रगुभ हुश्रा हो नहीं है, फिर उसे छोडना कैंसा? श्रीर श्रगुभ हुश्रा, तो उसे छोडना किसप्रकार? हुश्रा वह तो हुश्रा हो है, श्रीर दूसरे समय तो वह छुट ही जाता है। उसीप्रकार शुद्धोपयोग हुश्रा वहां श्रुभोपयोग छूट जाता है, श्रीत् वहां गुभ की उत्पत्ति हो नहीं होती।

क्रमवद्धपर्याय में तो कोई फेर नहीं पडता, किन्तु उपदेश में तो ऐसा ही कथन आता है कि पाप छोडो, अधुम छोडो। शुभ और अधुभ दोनो उपयोग अधुद्ध ही हैं, किंतु उनमें धुभ की अपेक्षा अधुभ में अधिक अधुद्धता है। जहाँ धुद्धोपयोग है वहाँ तो बाह्य में लक्ष ही नहीं है। चैतन्य के अनुभव में ही एकाग्रता वतंती है, वहाँ पर द्रव्यो का तो वह साक्षी ही है, इसलिये पर द्रव्यो का तो कोई सम्बन्ध-आलम्बन ही नहीं है। परन्तु शुभोपयोग के समय वाह्य में अहिसा

मोचमार्गं प्रकाशक की किरयाँ

का पासन करू देसकर चलू — इत्यादि अवादिक की प्रवृत्ति होती है तथा अधुमोपयोग के समय हिसादि अवतक्य अधुत्ति होनी है । — इसमकार सुम और अधुम भावस्य अधुद्ध उपयोग के समय परक्रम्य की अधुत्ति के साथ निमित्त-नीमित्तिकपना होता है। यहाँ अधोपयोग है वहाँ तो परक्रम्य के साथ सम्बन्ध है। इसका प्रहुण कर्ष्योगयोग स्वाति है। साथ सम्बन्ध है। इसका प्रहुण कर्ष्योग्योग से नहीं हो साथ सम्बन्ध है। इसका प्रहुण कर्ष्योग्योग से नहीं होते। बच सुद्धीपयोग ने नहीं होते। बच सुद्धीपयोग ने नहीं होते। बच सुद्धीपयोग न हो तक स्वाद्धीपयोग ने सुम सब्धूम राम

858

होता है।

[बीर सं २४७६ म वैगान झुल्ता १ प्रस्तार २१-४-५१]

शुम को भीर शृद्ध को कारणकार्यपना नहीं है।

कोई ऐसा मानता है कि—सुमोपयोग गुडोपयोग का कारण है। यस नहीं बिह्यसार प्रयुपोपयोग छुटकर खुदोपयोग होता है तसीप्रकार सुपोपयोग छुटकर खुदोपयोग होता है —ऐसा ही गर्द हो। यसका प्रयानियों से गुपोपयोग को मिन्याइडि के योग्य उत्कृत्य होता है बर्बाक खुदोपयोग होता ही नहीं है। इससिये नास्तिनकस्प से योगों में कारणकार्ययना नहीं है प्रयुप्त में से सीवा गुदोपयोग किसीको मही होता। मधुम हुर होकर खुन होता है न सुप्त पूर होकर फिर गुद्ध होता है। नध्येप वत के परिणाम मी स्थानयोग होते हैं सम्यादित को पहले सन्तु के परिलाम सुटकर नृत के परिणाम होते है सीर फिर गुद्धोधयोग होने पर नृत के सुप्त प्राप्त गृत स्वरूप मा स्थान हो छु हैं। वास्तव मे शुभ वह शुद्ध का कारण नही है। यदि शुभ शुद्ध का कारण हो, तव तो श्रशुभ भी शुभ का कारण हो। जाये, किन्तु ऐसा नही है। पुनरच, यदि शुभ वह शुद्ध का कारण हो, तो द्रव्यिलगी मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट शुभ भाव करके नववें ग्रैवेयक मे जाता है, तथापि वह शुभराग उसे किचित् भी शुद्ध का कारण नही होता। इसिलये शुभराग शुद्ध का कारण नही है। कभी-कभी भाविलगी मुनि प्रथम स्वर्ग में जाता है श्रीर द्रव्यिलगी। मिथ्यादृष्टि शुभ से नववे ग्रैवेयक तक पहुँचता है, किन्तु उसे उस शुभ के कारण किचित् मात्र शुद्धता नही होती। इसिलये शुभ श्रीर शुद्ध को वास्तव मे कारणकार्यपना नहीं है।

जैसे-किसी रोगी को पहले भारी रोग था श्रीर फिर श्रल्प रह गया, वहाँ वह श्रल्प रोग कही निरोग होने का कारण नहीं है। हाँ, इतना श्रवश्य है कि श्रल्प रोग रहे तब निरोग होने का उपाय करे तो हो सकता है, किंतु कोई उस श्रल्प रोग को ही मला जानकर उसे रखने का यत्न करे तो वह निरोग कैसे होगा? उसीप्रकार किसी कषायों को तीव्र कषायरूप श्रश्नमोपयोग था, बाद में मद कषायरूप श्रुमोपयोग हुश्मा, तो वह श्रुमोपयोग कही निष्कपाय शुद्धोपयोग होने का कारण नहीं है। हाँ, इतना श्रवश्य है कि-श्रुमोपयोग होने पर यदि यत्न करे तो शुद्धोपयोग हो जाये, किन्तु कोई उस श्रुमोपयोगको हो मला जानकर उसी की साधना करता रहे तो उसे शुद्धोपयोग कहाँ में होगा? दूसरे, मिथ्याहिष्ट का श्रुमोपयोग तो शुद्धोपयोग का का? है ही नहीं, किन्तु सम्यग्हिष्ट को श्रुमोपयोग होने पर निकट ४१६ मोकमार्ग प्रकाशक की किएवँ

शुद्धोपयोग की प्राप्त होती है।---ऐसी मुक्यता से कहीं २ सुमोपयोग को भी सुद्धोपयोग का कारण कहते है-ऐसा सममना चाहिये।

मुद्रोपयोग दो स्वभाव में एकाय होने वर ही होता है। जुम तो पर के सक्ष से होता है। सारी हिन्द बयल जाये वब गुद्रोपयोग होता है। मिस्यादृष्टिकों तो युद्रोपयोग होता ही नहीं हथानिये उसे तो गुप्रोपयोग कभी उपयार है भी सुद्ध का कारण नहीं होता। सम्मक-दृष्टि को स्वभाव को वृष्टि तो वर्ड रही है भीर गुम को तोड़कर निकट में ही गुद्रोपयोग की प्रांच्य होता है उस प्रयेका से कहीं र सम्मादृष्टि के सिये गुम को गुद्ध का कारण कहते हैं।

निरुपय-स्थवहार सम्बन्धी श्रञ्जानी का अम

पुनस्य यह श्रीव धपने को निरमय-स्ववहार रूप मोक्षमार्थे का साथक मानता है, नहीं श्रीसा पहमें कह चुके हैं ठवतुसार धारमा को सुद्ध माना वह तो सम्मक्ष्यर्थन हुमा उपीप्रकार जाना वह तम्य क्लान हुमा और उपीप्रकार विचार में प्रविद्धा हुमा सुरम्य क्लान हुमा और उपीप्रकार प्रपत्न को निरम्य रत्नय का होना मानता है। किन्तु में प्ररक्ष प्रसुद्ध होने पर भी पृत्व विद्ययस्यर मानता हूँ— जातता हूँ—विचार करता है।—हस्यादि विवेक रहित मान अमसे समुद्ध होता है।

म्रारमा को 'खुद्ध चुद्ध कहुता है किंतु किछमकार चुद्ध है उस की उसे समय नहीं है। अध्यहाँट के बिना यों ही कहता है कि— म्रारमा तो ब्रिट्डसमान चुद्ध है किंतु पर्याय में ब्रबुद्धता होने पर भी सुद्धता मानना वह तो प्रम है। बस्तु को समसे बिना सुद्ध म्रारमा की मान्यता किस प्रकार की । यदि गुद्ध द्रव्य की यथार्थ मान्यता, ज्ञान श्रीर एकाग्रता करे तो पर्याय में गुद्धता होना चाहिये, किन्तु पर्याय को तो उसे खबर नहीं हैं। में शुद्ध हूँ—ऐसा कल्पना से मानता है, जानता है श्रीर उस रागमिश्रित विचार में लीन होता है—उसीकों वह निश्चय रत्नश्रय मानता है, किन्तु निश्चय रत्नश्रय के सच्चे स्व-रूप की उसे खबर नहीं है। श्रीर श्रज्ञानी व्यवहार-रत्नश्रय को भी श्रन्य प्रकार से श्रमरूप मानता है।

"ग्रिरहन्तादिके श्रितिरक्त श्रन्य देवादिको मैं नही मानता, श्रीर जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिये हैं उन्ही को मानता हूँ, श्रन्य को नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुआ। जैन शास्त्रों के श्रभ्यासमें वहुत प्रवर्तन करता हूँ वह सम्यग्ज्ञान हुआ, तथा वर्तादिक्ष्य कियाओं वर्तता हूँ वह सम्यक् चारित्र हुआ।"—इस प्रकार श्रपने को व्यवहार-रत्नत्रयक्ष्य हुआ मानता है, किन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है श्रीर वह उपचार भी तभी हो सकता है जव कि सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयके कारणादिक्ष्य हो, श्रर्थात् जिसप्रकार निश्चयरत्नत्रयकी साधना होती है उसीप्रकार उसे साधे तो व्यवहार-पना सभवित होता है। किन्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्नत्रय की पहिचान ही नहीं हुई है, तब फिर तदनुसार साधना कैसे कर सकता है नात्र श्राज्ञानुसारी होकर देखा देखी साधना करता है, इसलिये उसे निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग भी नहीं हुआ है।

इसप्रकार यह जीव निश्चयामास को जानता-मानता है, किन्तु व्यवहार साधनको भला समक्तता है, इसलिये स्वच्छन्दी होकर भ्रशु-३० भक्ष प्रवेतन नहीं रूरता किन्तु बतादि शुभोपयोगरूप वर्तता है इसिनये मेरिय प्रैनेयक तक का पद प्राप्त करता है तका बदि निरुप्याभासकी प्रवस्तासे प्रथमक्य प्रवृत्ति होजाये हो उसका कुगति में भी गमन होकर परिखामानुसार फल पाता है किंदू ससारका ही

815

मोचमार्ग प्रकाशक की किरणें

भोका रहता है सर्वात् सञ्जा मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना वह सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर संकता।--इसप्रकार निरूपम-स्पवहारामास बोनों भवाबसम्बी मिष्यादृष्टियोंका मिरूपण किया । वह श्रीव निरुषया-भास को जानता-मानता है किन्तु स्पवहार साधनको मना समग्रता

है इसस्तिये स्वच्छन्दी होकर मञ्जूमकप प्रवर्तन नहीं करता। द्यव यो मिन्यादृष्टि सम्यक्तन सन्मुक है उसका निरूपण

करते हैं ।

# 92

# सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्याद्दिका निरूपण

किन्ही मदकषायादिका कारएा पाकर ज्ञानावरणादि कर्मीका क्षयोपशम होने से जीवके तत्त्व विचार करने की शक्ति प्रगट होती है, ग्रीर सत्य समभाने का इच्छुक हुन्ना होने से देव-गुरु-शास्त्र, नव--तत्त्व, छह द्रव्य ग्रादि तत्त्वोका विचार करने मे उद्यमी हुग्रा,—ऐसा होने से उसे देव-गुरु-शास्त्रादि सच्चे बाह्य निमित्तो का योग मिला भीर वहां सचा उपदेश श्रवण किया। उस उपदेशमें भ्रपने को प्रयो-जनभूत मोक्षमार्ग के, देव-गुरु-धर्मादि के, जीवादि तत्त्वो के, स्व-परके ग्रथवा ग्रपने को ग्रहितकारी-हितकारी भावो के-इत्यादि उपदेश से सावधान होकर उसने ऐसा विचार किया कि-श्रहो ! मुफे इस बातकी तो खबर ही नही थी, मै भ्रमसे भूलकर मनुष्यादिक -शरीर मे तन्मय हो रहा है, किंतु यह शरीर तो अल्पकाल रहता है।-इसप्रकार वैराग्य होता है, तथा निर्णय करता है कि पूर्वोक्त तत्त्वोकी मुभे खबर नहीं थी। "मैं तो यह सब जानता हूँ"-ऐसा जो अमपूर्वक मान बैठे वह तो पात्र ही नहीं है, क्यों कि वह पूर्वकी श्रौर वर्तमान की श्रपनी मान्यताके बीच कोई मेद नहीं करता।

मोधमार्ग प्रकाशक की किरतें

पुनस्य, वह विभार करता है कि मुक्ते यह सव निमित्त प्राप्त हुए हैं, इससिये मुझे इस बात का निगय करना चाहिये क्योंकि इसीमें मेरा हित है-ऐसा विचार कर को उपदेश मुना उसकी बारका करने का उद्यम करता है। यहाँ उपदेशका श्रवण शिमा है पहले शास्त्र पढ़कर तत्त्व विभार करता है--ऐसा नहीं कहा ।

87.

[बीर सं २४७६ प्र वैसाख सुनमा ११ शुक्रवार २४-४-४६]

सम्पग्दशन प्राप्त ऋरन स पूर्वकी पात्रता

सम्यग्दर्शन-धासुस हए बीवकी पात्रता कसी होती है उसका यह वर्णन है। जिसने सभी सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया है किन्त प्राप्त करने के सिये तत्व निर्णय मादि का उद्यम करता है-ऐसे बीवकी यह बात है। जिसे घारमाका हित करने की भावता हुई है सम्यक्तांन प्रगट करके धारमाका करवारा करने की धाकांका बाग्रेस हुई है-ऐसे बीवको प्रथम तो क्यायकी मदता हुई है तत्वनिर्णय करमे जितना ज्ञानकी प्रक्तिका निकास हमा है। निमित्तकपरे सक्ते देव-गुरु-शास्त्र मिले हैं और स्वयं को उनकी प्रतीति हुई है। जामी के निकट यवार्ष उपवेस प्राप्त हमा है भीर स्वयं भएने प्रमोबन के सिये मोक्षमाय प्रादिका उपवेश सूना है । कौनसै मान भारमाको हिठकारी हैं और कौतसे पहितकारी हैं सक्ते देव-पूर-शास्त्रका स्वरूप स्था है भीर कृदेव-कुगुर-कुशास्त्र कैसे हैं बीवादि मवतस्वींका स्वरूप बवा है ? ब्रम्य पुण-पर्याय क्या हैं ? उपादान निमित्तका स्वरूप कैसा है ? मोक्षभागंका सम्बाह्यकृप नया है ?- इत्यादि प्रयोजनसूत विषयीं का मचार्च छपदेश गुरुगमसे प्राप्त हुया 🖁 यौर स्वयं बंतरमें उसका

निर्णय करके समभने का प्रयत्न करता है, उसे समभकर स्वय श्रपना ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, उपदेशकी घारणा करके मैं दूसरे को सुनाऊ ग्रथवा समभा दूँ—इस ग्राशयसे नहीं सुनता, किन्तु समभकर ग्रपना कल्याण करने की ही भावना है।

देखो, यह तो प्रभी सम्यग्दर्णन प्राप्त करने से पहले की पात्रता वतलाते हैं। जो प्रपना कल्याएं करना चाहता है उसे मदकपाय ग्रीर ज्ञानका विकास तो होता ही है, तदुपरान्त ज्ञानी पास से सच्चा उप-देश मिलना चाहिये। ग्रज्ञानी—कुगुक्ग्रों के उपदेशसे यथार्थ तत्त्व-निणंय नहीं हो सकता। जिसे कुदेव—कुगुरु तो छूट गये हैं, निमित्त रूपसे सच्चे देव-गुरु-शास्त्र मिले है, ग्रीर कपायकी मदता पूर्वक जो तत्त्व निणंयका उद्यम करता है ऐसे जीव की यह बात है। देखों, उम सम्यवत्व-सन्मुख जीवमें कैसी कैसी पात्रता होती है वह बतलाते है।

- (१) प्रथम तो मदकवाय हुई है। श्रात्माका हित करने की जिज्ञासा हुई वहाँ मदकपाय हो ही गई। तीव्र विषय-कषायके भावों में हुवे हुए जीवको श्रात्माके हितका विचार ही नहीं उठता।
- (२) मदकवायसे ज्ञानावरणादिका ऐसा क्षयोपशम हुआ है कि तत्त्वका विचार और निर्णय करने जितनी ज्ञानकी शक्ति प्रगट हुई है। देखो, तत्त्व निर्णय करने जितनी बुद्धि तो है, किन्तु जिसे आत्माकी दरकार नही है वह जीव तत्त्व निर्णयमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता और बाह्य विषय-कषायोमे ही लगाता है।
  - (३) जो सम्यवत्व-सन्मुख है उस जीवको मोहकी मदता हुई

मोज्ञार्गं प्रकाशक की किरवें

४२२

है स्पिमि वह तरक विचारमें उद्यमी हुया है। वर्शनमोहकी मदता हुई है। परने मावमें मिन्यानार्विका रख सरमन्त्र में क्यायों की मंदता हुई है। प्रश्ने मावमें मिन्यानार्विका रख सरमन्त्र में बोल्या है और तरकित्यों की मोर करा है। त्रांचारिक का मोर्की सील्या हम करके मारामाका विचार करने में उद्यमी हुया है। सखार के कार्योवे निवृत्त हो (उनकी प्रीति कम करे) तब मारामाका विचार करे न! वो खवारकी तीव क्षोत्तर पतामें मन्त्र हो जव मारामाका विचार करे न! वो खवारकी तीव क्षोत्तर पतामें मन्त्र हो जव मारामाका विचार करों से आयेगा ? विचके हुवसमें छे ससारमा रख जड़ गया है मोर को मारामा के विचार का उच्चम करता है कि— 'धरे! मुक्ते जी म्याने मारामा का करवाण करना है दुनिया जो स्थीतरह चलती रहेगी दुनियाको विच्ला खोड़कर मुक्ते जो मयमा हित करना है।"—ऐसे जीवकी यह बात है।

(४) उस वीवको बाह्य मिनित्तकपते सक्ये देव-पुर-णास्त्र प्राप्ति मिने हैं कुदेव-कुगुर-कुग्रास्त्रको माग्यता सूट नहें है भी स्वंत्र-सीत्रपायदेको ही मानवा है। सरिहल्य माग्यता सूट नहें है भी स्वंत्र-सीत्रपायदेको ही मानवा है। सरिहल्य माग्यता की वीवरपायदेको प्रतिमा भी देव है। शास्त्रमें भी देव पूज्य कहे हैं-जब परमेशी विश्व मंत्र विश्ववाणी विश्व लेखानय भीर जित्रविषय-मह भी देवकप से पृत्य है। सर्वत्र-सीत्रपायदेको पहिचाने भीर दिशम्बर संत भावति होति हो हि से सुर है उपा कोई सामी सरपुर्व मिनित्तकम से प्राप्त हो यह भी सानपुर है। पान बीवको सानोका उपदेश से मिनित्तकम होता है। तरकी में मुनि सारिका सीमा मिनित्त महीं है किन्तु पूर्वकानमें सानीकी देवाना मिनी ह वतके संस्तार सही गिनित्त होते हैं। देव-पुर के विशा सकेला सास सम्मन्दर्शन में मिनित्त नहीं

हो सकता। इसलिये कहा है कि सम्यव्तव सन्मुख जीवकी कुदेवादि की परम्परा छोडकर सच्चे देव-गुरु-शास्त्रकी परम्परा प्राप्त हुई है।

- (५) पुनस्च, उस जीवको सत्य उपदेशका लाभ मिला है। ऐसे निमित्तोका सयोग प्राप्त होना तो पूर्व पुण्यका फल है, श्रोर सत्यतत्त्व का निणय करने का उद्यम वह श्रपना वर्तमान पुरुपार्थ है। पात्र जीव को कैसे निमित्त होते हैं वह भी वतलाते हैं कि—निमित्तक्ष्पसे सत्य उपदेश मिलना चाहिये। यथायं मोक्षमार्ग क्या है निवतत्त्वोका स्व-स्प क्या है निवतत्त्वोका स्व-स्प क्या है निवतत्त्वोका स्व-स्प क्या है सच्चे देव-गुरु-शास्त्र कंसे होते है स्व-पर, उपादान-निमित्त, निश्चय-ज्यवहार, सम्यग्दर्शनादि हितकारी भाव तथा मिथ्या-त्वादिक श्रहितकारी भाव—इन सवका यथार्थ उपदेश मिला है। उपदेश मिलना तो पुण्यका फल है, किन्तु उसे सुनकर तत्त्व-निर्णय करने की जिम्मेवारी श्रपनी है।—यह वात श्रव कहते हैं।
  - (६) ज्ञानी के पाम से यथार्थ तत्त्वका उपदेश मिलने के पश्चात् म्वय सावधान होकर उसका विचार करता है। यो हो ऊपर से नहीं मुन लेता, किन्तु ग्रच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुनकर सावधानी से उसका विचार करता है, ग्रीर उपदेश सुनते समय बहुमान ग्राता है कि—"ग्रहों मुक्ते इस बातकी तो खबर ही नहीं है, ऐसी बात तो मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं। देखों, यह जिज्ञासु जीवकी योग्यता।

जिसे अपने आत्माका हित करना हो, वह जगत् को देखने में नहीं रकता। बाह्य में बहुत से ग्रामों में जिनमदिरों का निर्माण हो श्रीर बहुत से जीव घमं प्राप्त करें तो मेरा कल्याण हो जाये,—ऐसा विचार करके यदि बाह्य में ही रका रहे तो आत्मा की धोर कब देखेगा है अरे भाई। तू अपने श्रात्मा में ऐसा मन्दिर बना कि जिसमें

मोचमार्गं प्रकाशक की किरलें

853

सम्मायसँन कान चारितक्यी भगवान साकर विराजमान हों। शिष्टप्रमावनादि का सुमराग साथे वह समय बात है किन्यु पात्र बीव
उस राग पर माद न वेकर सारमा के निर्मय का उक्षम करता है।
सहों। देसे उस्क को मुन्ने समी उक सबर मही थी। मैंने प्रम से
रागादि को ही सम माना या धौर दारीर को स्थमा स्वक्य मानकर
उसमें उम्मय था। यह स्वरीर तो बन-प्येतन है सोर में तो कान
स्वक्य है। इस स्थार का संयोग सी सस्यकाल पर्यन्त हो है यह
मनुष्प मन कही निरयस्थायो नहीं रहेगा। यहाँ पुन्ने सर्व हितकारी
निमित्त मिले हैं इससिये में तरक समन्न कर प्रमने सारमा का
उदार कह सीर मोक्षमानं सादिका सम्बद्धी तरह विचार कह-देसा
सोच कर तरवित्ताय सादिका उद्यम करता है। काम एक सा
राम्योका सम्य नहीं मन रोग।

(७) वहाँ उदेध छहित निवेंध सर्वात् नाम बानठा है सोर सक्षण निवेंध सर्वात् जिसका जो सक्षण हो वह समस्रवा है उचा परीका द्वारा विचार करके निर्णय करवा है। बीव-सबीबायिके साम सोखता है उनके सक्षण समस्रवा है सौर परीका करके निर्णय करवा है। जो उपदेश सुना उसकी भारणा करके पिर स्वयं संवरमें उसका निर्णय करवा है। उपदेशानुसार तस्यों के नाम भीर सक्षण बानकर स्वय विवेध पूर्वक निजय करवा है। बेशो सारमहित के निये ये प्रथम कर्तम्य है।

तस्विमर्गय करने के लिये प्रवम तो तस्वों के नाम भीर सवास बातता है भीर पिर स्वयं परीक्षा द्वारा तस्व के मार्थों को पहिचान कर निर्णय करता है। घ्रजानी के विरुद्ध उपदेश को तो मानता ही नहीं है, किन्तु ज्ञानी के पाम से जो यथार्थ उपदेश मिला है, उसका भी स्वय उद्यम करके निर्णय करता है। यो ही नही मान लेता, किंतु स्वय श्रपना विचार मिलाकर तुलना करता है। ज्ञानी के पास से सुन लिया, जिंतू परचात "यह फीन-सी रीति है"-इसप्रकार स्वय उसके भावको पहिचान कर स्वय निर्णय नकरे तो सच्ची प्रतीति नही होती। इमिलये कहा है कि ज्ञानी के पास से जो तत्त्व का उपदेश सुना उसे घारण कर रखना चाहिये, श्रीर फिर एकान्त मे विचार करके स्वय उसका निर्णय करना चाहिये। उपदेश सुनने मे ही जो ध्यान नही रयता, श्रीर उसी समय ग्रन्य मासारिक विचारो में लग जाता है उसे तो तत्वनिर्णय की दरकार ही नही है। क्या कहा-उसकी घारणा भी न करे तो विचार करके अतर मे निर्णय कैसे करेगा ? जिसप्रकार गाय खाने के समय खा लेती है श्रीर फिर श्राराम से बैठी बैठी जुगाली करके उसे पचाती है, उसीप्रकार जिज्ञासु जीव जैसा उपदेश सूने वैसा श्रच्छीतरह याद कर लेता है श्रीर फिर एकान्त मे विवेक पूर्वक विचार करके उसका निर्णय तथा अतर मे परिणमित करने का प्रयत्न करता है।

यथार्थ उपदेश सुनना, याद रखना, विचारना धौर उसका निर्णय करना —ऐसी चार वाते रखी हैं। तत्त्व निर्णय करने की शक्ति स्वय में होना चाहिये। उस जीव के इतना ज्ञानका विकास तो हुआ है, किंतु उस जान को तत्त्वनिर्णय करने में लगाना चाहिये। सुनने के पश्चात् स्वय मात्र अपने उपयोग का विचार करे कि—श्री गुरु ने जो कहा है वह किस प्रकार होगा। —इस प्रकार स्वय उपदेशानुसरा निर्णय करनेका प्रयत्न करता है। मात्र सुनता ही रहे या पढता ही

४२६ सोझमाग प्रकारक की किरमें रहे किल्लुस्वयं कुछ सी विचार करके तस्वनिर्णय में प्रपत्नी धर्णक

म सगाये तो उसे यथार्थ प्रतीति का काम नहीं हो सकता।

विपरीत प्रभिप्राय रहित तस्त्रार्थ यद्धान सम्यव्दान का क्षाल है—ऐसा को ज्ञानी उपवंध देते हैं उसे स्वय सुने घीर फिर एकान्त में बैठकर विचार करे कि बीबादि सात तस्त्र कहे हैं उनका स्वरूप क्या है ? उनके अद्धान की सम्यक्तवधन का सक्षण कहा वह किस प्रकार पटित होता है ? इसप्रकार स्वय विचार करके निर्धय करना चाहिये। सात तस्त्रों की परीक्षा करके पहिचानमा चाहिये।

'सम्यग्दर्शन'--ऐसा कहा वह साम हुआ। तत्त्वार्च श्रद्धान

सम्यावर्षम —ऐसा कहा वह सम्यावर्षम का सक्षण हुमा। बीव

—ऐसा कहा वह माम हुमा। बीव झान स्वरूप है —ऐसा कहा वह
बीव का सक्षण हुमा। इत्यक्षार त्रण्यों का नाम घोर समका सक्षण
जानना चाहिये। देव-पुर-सारण मोक्षमामं उपादान निमित्त स्व
पर हिंद प्रहित धाविक नाम तथा सक्षण मुनकर बाना चाहिये पोर
स्वस परीक्षा करके उनका निर्णय करमा चाहिये। झानो ने कहा वह
तो झानीके पास रहा किंदु स्वय निर्णय म करे तो स्वयं को तर्वका
यवार्ष साम नहीं हो सक्ला। इससिये नाम घोर सक्षण चामकर
निर्णय करना चाहिये। सम्यक चारित्र—यह नाम वह बीतरागमाव
उसका नक्षण है। चीव-सचीवादि नाम कहना वह सझ्सा निर्वेश है
धोर किर प्रस्थक का मिल मिल नक्षण वरनाना वह सझ्सा निर्वेश है।

नवतरकों को तथा मोक्षमार्गादि को पहिषास कर स्वयं एका स्वर्मे विचाद करना चाहिए। एकान्त में विचाद करने को कहा उसमें विचारकी एकायटा बताते हैं। क्षेत्रको बात नहीं सी है कि निर्णय करने के लिये जगल मे जाना चाहिये। भगवान के समव-शरण मे वैठा हो ग्रीर श्रंनर के विचारों में लीन होकर सम्यग्दर्शन प्राप्त करले, तो वहां भी उसे एकान्त कहलाया। वहां युक्ति—श्रनु-मान—प्रत्यक्षादि से उपदेशमे श्राये हुए तत्त्व वैसे ही हैं या श्रन्यथा हैं उसका निर्णय करना चाहिये। तथा विशेष विचार करना चाहिये कि उपदेश मे तो यह कथन श्राया है, किन्तु यदि ऐसा न माना जाये तो क्या वाधा श्रायेगी?

एकद्रव्य दूसरे द्रव्य के श्राश्रित नहीं रहता, एक में दूसरे से किंचित् लाभ हानि नहीं है, —इसप्रकार जहां द्रव्य की स्वतंत्रता का उपदेश श्राये वहां भी वरावर विचार करके निर्णाय करना चाहिये। धर्मास्तिकाय के निमित्त से जीव—पुद्गल गित करते हैं, —ऐसा कथन जहां श्राये वहां विचार करना चाहिये कि जब जीव—पुद्गल स्वय गित करते हैं तव धर्मास्तिकाय निमित्तमात्र है। वह कही जवरन् गित नहीं कराता, —इसप्रकार युक्ति द्वारा तत्त्व निर्णय करना चाहिये। पुनश्च, एक तत्त्व के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी दो युक्तियां श्रायें, तो वहां कौनसी युक्ति प्रवल, तथा कौन निर्वल है—उसका विचाय करना चाहिये। वहां जो युक्ति प्रवल भासित हो उसे छोड देना चाहिये,—ऐसा विचार कर तत्त्व का निर्णय करना चाहिये।

[ वीर० स० २४७६ प्र० वैशाख शुक्ता १२ शनिवार २४-४-५३ ] विकार नीव का उस समय का स्वकाल है; कर्म के कारण विकार नहीं है। ४ मोझमार्ग प्रकाशक की किरमें

सम्मार्कान का सदास तरबाब श्रद्धान सहित निविकरण प्रतीति सम्बन्धान का सक्षण स्व-पर प्रकाशकपना सम्बक्ष्यारित का सक्षण वीतरागता जीवतरन का सक्षण ज्ञान स्वभाव -इसप्रकार समस्त क्षचों के नाम भौर नक्षण बानना चाहिये। भ्राभव भारमाकी विकारी पर्याय है उस पर्यायमें बारमाके ब्रम्य गुण विश्वमान है क्योंकि गुए भपनी सब पर्यायों में रहता है। उसके बदसे ऐसा माने कि कर्मके कारण रागादि विकार हुया है तो उसने अपने चारित्रतुण को सर्व पर्यामों में विद्यमान नहीं माना इसिन्धे ग्रुए को ही नहीं माना घीर व्रम्भ को भी नहीं माना। [गुरातो उसे कहा बाता है को व्रम्भ के पुरे भाग में भीर उसकी सब धबस्याओं में ब्याप्त हो। ] उसीप्रकार मिच्यारन भाव हुआ और बढ़ भी जीन की पर्याय है वह बढ़ मोह कर्म के कारण नहीं हुन्ना है। मिन्यास्व वर्षाय मे बढ़ कर्म महीं रहता किन्तु उसमें श्रद्धातुल रहता है। राग पर्याय हुई हो वह कहाँ २ से धार्ष ? त्रिकाभी ब्रम्य-गुण में राग नहीं है तो क्या कर्म ने राम कराया ? नहीं । कर्म में राग कहा है ? कर्म में कहीं ऐसी शक्तिनहीं है कि वह विकार कराये । राग पर्याय भी चारित्रमुख का उससमय का स्वकास है। वारिमशुण प्रथमी सर्वे प्रवस्थाओं में रहता है। देखो ऐसान वाने दो उसने ग्रुग का तक्षर नहीं वाना है। राग कर्म के कारण होता है-ऐसा भाने तो चारित्रगुम अपनी समस्त पर्यायों में स्थापक नहीं रहा। तो राग के समय वारित्रगुरा कहाँ गया ?-इसप्रकार तत्व का मात्र मासन होने पर ऐसी प्रतीति करना चाहिये कि इन्द्र दिगाने बायें फिर भी चलित न हो।

राग में जड़कर्म निमित्त है किन्तु इस निमित्त के गुए। अपनी

पर्याय मे (निमित्तमे) वर्त रहे हैं। निमित्त के गुण कही पर मे नहीं जाते। उपादान के गुण उपादान की समस्त पर्यायों में रहते हैं श्रीय निमित्तके गुण उसकी समस्त पर्यायों में व्याप्त होते हैं,—एकके गुण दूसरे की पर्याय में व्याप्त नहीं होते।

गुण स्वतन्त्ररूप से वर्तते हुए-परिणमित होते हुए श्रपनी पर्याय
में व्याप्त होते हैं। वे गुण ही श्रपनी पर्याय के स्वतन्त्ररूप से कर्ता है।

परमाणु मे विकार हुन्ना श्रयांत् दो गुण चिकनाहट श्रादि परि-णिमत होकर श्रनन्त गुण चिकनाहट श्रादि हुई, तो उन किसी ने उसे परिणिमत नहीं किया, किन्तु वह स्वय परिणिमत हुन्ना है, उसकी पर्याय मे उसके गुण प्रवर्तमान हैं। दो गुण रूक्षता या चिकनाहट परिवर्तित होकर चार गुण रूक्षता या चिकनाहट वालेके साथ बँघे, वहाँ चार गुण वाले ने उसे परिणिमत नहीं किया है, किन्तु स्वय श्रपने गुण से ही परिणिमत हुन्ना है।—इसप्रकार समस्त तत्त्वों को स्वतन्त्र जानना।

तिकाली द्रव्य-गुण में विकार नहीं है, तथापि विकार कहाँ से श्राया ?—तो कहते हैं कि अपने स्वस्थ भाव से च्युत होकर पर्याय रुकी इसलिये रागादि विकार हुआ। पुनश्च, एक को सम्यग्दर्शन हुआ श्रीर सब को क्यो नहीं हुआ ? दूसरे को सम्यग्दर्शन हुआ श्रीर सुके क्यो नहीं हुआ ?—तो कहते हैं कि उसने पुरुषार्थ किया इसलिये हुआ।—इसप्रकार निर्णय करना।

समस्त तत्त्वो के यथार्थ निर्णय का उद्यम करते ही रहना चाहिये 'श्रीर स्वय एकान्त मे विचारना चाहिये तथा समफ्रने के लिये विशेष ४३० मोचमाग प्रकाशक की किरयें ज्ञानी के निकट प्रकाशित करता चाहिये । में पूर्व्या तो कोगों को

सबर पड़ जायेगी कि " युक्ते भाता नहीं है — एसा मानन में नहीं रुकता चाहिये किन्तु समक्तने के लिये पूस्त ही रहना चाहिये तथा को उत्तर में उसे बराबर विचारता चाहिये पूक्त में गम नहीं रक्षणा चाहिये किन्तु निर्मानता होना चाहिये पूतरक सपने समाग दुदि के भारक सामनी के साथ विचार और परस्पर चर्चा करना चाहिये समा पुरान्त में विचार करके निश्य करना चाहिये। जिसे सम्मदरव की चाह हो सम्मावस्त्रम प्रगट करने को गर्ज हो— उस भीवकी मह

बात है। देशों यह सम्यन्दर्शन का स्थम !

यहों ! चैतस्य बस्तु तो धपूर्व है । मनंतवार शुममाव किये तथापि चैतन्य बस्तु सक्ष में नहीं भाई तब फिर राग से पार चैतन्य बस्तु तो मंतर की धपूर्व बस्तु है उसके निर्णय मे कोई बाह्य कारण मा राग सहामक नहीं होता । मनंतवार ब्रष्यिमणी साधु होकर शुभ भाव से नवर्षे प्रेतेयक तक गया तथापि चैतस्यवस्तु की प्रतीति नहीं हुई । वह चैतस्यवस्तु राय के प्रवस्तवन से पार धपूर्व महिमावान है तथा मन्तमु क बाल से ही उसे पकड़ा बा सकता है ।—ऐसा विचार कर चैतस्य को पकड़ने का उसम करता है।

### स्वानुमद प्रगट करन क छिपं प्ररणा

पहले तो उपवेश सुनकर आगीधे पृक्षकर सामर्भीवर्गों के साम पर्यों करके प्रीर विभारकर तरवका बरावर निर्मय करता है। तरव के निर्ह्मयमें ही मूल हो तो महुमय नहीं हो सकता। इससिये कहा है कि तरवनिरह्मका अन्तम करना चाहिये। "सम्यक्त्य सहुय है कीन-सा जीव कव सम्यवत्व प्राप्त करेगा—वह सब केवली भगवान के रिजस्टरमें दर्ज है,"—ऐसा कहा जाता है, किन्तु वहां सहज कहते हो उद्यम भी साथ ही है। केवली ने देखा होगा तब सम्यग्दर्शन होगा—ऐसा "सहज" का ग्रर्थ नही है। श्रो ममयसारमें कहा है कि हे जीव । तू जगतका व्यर्थ कोलाहल छोडकर अतरमें चैतन्य वस्तु के अनुभवनका 'छह महीने' प्रयत्न करतो तुभी अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। रुचि हुई हो ग्रीर अतरमे अभ्यास करे तो अल्पकालमे उसका अनुभव हुए विना नही रहेगा। इसलिये सम्यग्दर्शनके लिये अन्तरमे तत्त्विनर्शय ग्रीर अनुभवका उद्यम करना चाहिये।

पुनश्च, श्रन्यमितयो द्वारा कित्पत तत्त्वका उपदेश दिया है, उसके द्वारा यदि जैन उपदेश श्रन्यथा भासित हो, उसमे सन्देह हो, तो भी उपरोक्तानुसार उद्यम करता है। इसप्रकार उद्यम करने से "जैसा श्री जिनदेवका उपदेश है वही सत्य है, मुभे भी ऐसा ही मासित होता है"—ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव श्रन्यथानवादी नहीं हैं।

सनातन दिगम्बर जैन मतके भितिरिक्त सब श्रन्यमती हैं। सर्वज्ञ भगवान को रोग होता है, दस्त लगते हैं श्रीर श्राहार-दवा लेते हैं,— ऐसा जो मानता है वह श्रन्यमती है—जैनमती नही। दिगम्बर सम्प्र-दाय में रह कर भी जो ऐसा माने कि—व्यवहार करते-करते परमार्थ प्रगट हो जायेगा, निमित्त के श्रवलम्बन से धर्म होगा, वह श्रन्यमती जैसा ही है।

म्राठ वर्ष में केवलज्ञान प्राप्त करे झीर फिर करोडो-भरबों वर्ष

मोक्सार्ग प्रकाशक की किएमें

तक खरीर बना रहता है। बाहार-अस बादि स होने पर भी धरीर क्यों का त्यों रहता है — ऐसा परमोदारिक धरीर का स्वमान है किंदु उस में सप्देह कर के मगदान को माहाशदि मनाये हो वह सिम्माहित बग्यमती है। स्तातन सर्वेत्र परमंत्र में मगदान कुन्य कुम्याचार्य बीरसेनाचार्य समन्तमहाचाय— इत्यादि संतों म जैसा स्वस्ता कुन्य कुम्याचार्य बीरसेनाचार्य समन्तमहाचाय— इत्यादि संतों म जैसा स्वस्त कहा है वही यपार्य है। उस परम्परा से जो विपरीत मनामें वह किंदित मार्ग है।

#### शुमराम से ससार परिमित नहीं होता

मुनिको साहार देने से मिन्याइटि को ससार परिभित होता है ऐसा मनाये बारपोस सादि परकीकों दया पालमे के सुमरायसे संसार परिभित्त होना माने मनाये तो यह करियेत तरंव है। वह जैन माने नहीं है। वसीके मिन्याइटि के तो सर्वाह्यकों राग ह्रेप विश्वासन है उसे तथा-बानायि के सुमराय से परिभित्त सातार (-संसारका टुटना) नहीं होता । सम्यव्यंत से हो सतार परिमित होता है। उसके बदसे भी राग से संसार परिमित होना मानात है—चह बात मिन्या है। यहां ता कहते हैं कि वैसा मानने वाले अनमती नहीं किंदु सन्यमती है। इसमकार तत्व का यापार्थ मित्युव करना वाहिये। महाविदेहरों में सातातन सर्यमार्थ कल्पाहा है। बेसा मार्थ वहां है सता हो यहाँ है सोर जैसा यहाँ है बंदा हो हो हो है। सरत ऐपबत सौर महाविदेह सोर जैसा नहीं विता वहां है से साता साता है। स्वाह को हो साता साता है। साता का साता वहां है साता हो सहा है। साता साता साता साता है। साता हो सहा से साता साता साता हो सहा साता साता साता हो साता साता हो साता है साता हो साता हो साता हो साता हो साता हो साता हो साता है साता है साता हो साता हो साता है साता हो साता है साता है साता है साता है साता हो है साता है साता है साता है साता है साता है साता है साता

घपने की मान मासन सहित प्रतीति हो वही यथार्थ प्रतीति है। एक

मक्तों भी मिसरी ग्रीर फिटकरी के स्वादका भेद करके विवेक करती है ग्रीर मिसरी का स्वाद लेने जाती है। उसीप्रकार पचेन्द्रिय सज्ञी जीवों को तत्त्वनिणंयकी गक्ति प्राप्त हुई है, इमिलये गपने ज्ञानसे तत्विनणंय करके उसका भावभासन होना चाहिये। सम्यग्दर्शनके लिये क्या उपादेय है न्या हेय है न्जिन सव तत्त्वों भावभासन होना चाहिये। विचार तो करे किन्तु विचार करके तत्त्वका श्रवाय (निर्णय) होना चाहिये। भगवान ने कहा इसिलये सच्चा है—ऐसा मानले, किन्तु स्वय को उसका भाव भासित न हो, तो वह प्रतीति यथार्थ नहीं है, इसिलये "भावभासन" पर मुस्यत भार विया है।

# भावभासनपूर्वक प्रतीति ही सच्ची प्रतीति है

प्रश्न-यदि जिनदेव ग्रन्यथावादी नही हैं, तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लेना चाहिये, परीक्षा किसलिये करें ?

उत्तर—परीक्षा किये विना ऐसा तो माना जा सकता है कि—
"जिनदेव ने इसप्रकार कहा है वह सत्य है," किंतु स्वय को उसका
भाव भासित नहीं हो सकता, श्रीर भाव-भासन हुए विना श्रद्धान
निर्मल नहीं होता, क्यों कि—जिसकी किसी के वचनो द्वारा प्रतीति
की हो, उसकी श्रन्य के वचनो द्वारा श्रन्यथा प्रतीति भी हो सकती
है, तो उन वचनो द्वारा की हुई प्रतीति शक्ति-श्रपेक्षा से श्रप्रतीति
समान ही है, किन्तु जिसका भावभासन हुश्रा हो उसे श्रनेक प्रकारो
द्वारा भी श्रन्यथा नहीं मान सकता। इसलिये जो प्रतीति भावभासन
सहित होती है वहीं सच्ची प्रतीति है।

ज्ञानमें भावभासन-निर्णय-निश्चय-होगया हो तो सारी दृष्टि ३१ मोक्षमाग प्रदाशक की किएमें

818

बदल बाती है। कभो ग्रन्यया कथन करके इन्द्र भी परीक्षा करता हो तथापि उसकी प्रतीति बदम नहीं सकती-उसमें ब्रह्मि रहता है। भावभासनके विना भूस हुए विना मही रहती। उसका हडान्ड देते हैं-एकबार किसी सड़के को मच्छारका ज्ञान कराने के सिये कडा चित्र बनाकर सतनाया कि – मच्छरके ऐसे चार पैर होते हैं ऐसी सुद होती है—इत्यादि । कुछ दिनों काव उस गांवमें हावी द्यामा ग्रीर वस सहके से पुछा कि यह नया है ?--सहकेने उत्तर दिया कि उस दिन चित्रमें बतसाया था बैसा ही यह मण्छर है ! देसी भाव भासित हुए बिना बड़े भारी हाची को मच्छर मान सिया। उसीप्रकार जिसे जीवादि तत्वोंका भाव मासित नहीं हमा है वह क्षाणुक राम को बीब माम सेता है इससिये बीबादि तस्वोंका भावभासन हुए विना चनकी ययार्थ प्रवीति नहीं होती । सभार्थ भावभासन सहित को प्रतीति होती है वह सच्ची प्रतीति है। कोई कहे कि-पुरुष प्रमा

राता से बचन प्रमारा करते हैं किन्तु पुरुषकी प्रमाणता भी स्वयं नहीं होती। पहले उसके कुछ, वचनों की परीक्षा कर सेने पर ही पुरुषकी प्रमाणवा होती है।

उपदेशमें बनेक प्रकार के तत्व कहे हैं जनमें कीन-कीनसे तस्वों की परीक्षा करना चाहिये वह सब कहते हैं।

विर सं २४७१ म वैसाख गुक्ता १३ रिवनर ता २६-४-४३]

को कीव निष्याहरि होने पर भी सम्यक्त्व सम्मुल है सम्य शरवको सरपरता भौर उद्यम है--ऐसे जीवकी बात पस रही है। वह भीव दश्वितगय करने का चग्रम करता है। कुरेबादिकी मान्यता तो छूट ही गई है, श्रीर सच्चे देव-गुरु-शास्त्रको पहिचानकर उन्हीं को मानता है, तथा उनके कहे हुए तत्त्वोका निर्णय करता है। जिन वचनों में श्रनेक प्रकार के तत्त्वोका उपदेश है, उनमें प्रयोजनभूत तत्त्व कौन-कौनसे हैं, क्नि-किन तत्त्वोकी परीक्षा करके निर्णय करना चाहिये वह कहते है।

## परीत्ता करके हेय-ज्ञेय-उपादेय तत्त्वों को पहिचानना चाहिये।

उपदेश मे कोई तत्व उपादेय तथा कोई तत्त्व हेय हैं, उनका वर्णन है। ग्राह्माको सवर-निर्जरा-मोक्षरूप निर्मल पर्याय वह उपा-देय तत्व है, तथा मिध्यात्वादि वध भाव वे हेय तत्व हैं। व्ययहारमे सच्चे देव-गुरु-शास्त्र उपादेय हैं ग्रीर कुदेव-कुगुरु कुशास्त्र हेय हैं। निरचय मे ग्रपना शुद्ध ग्राह्मा ही उपादेय है। ग्रन्य जीव-ग्रजीव तत्व ज्ञेय हैं।—इमप्रकार नवो तत्वो मे हेय-ज्ञेय ग्रीर उपादेयकी परीक्षा करके निर्णय करना चाहिये।

उपदेश में किसी तत्वका उपादेयरूप श्रीर किसी का हेयरूप निरूपण किया जाता है। वहाँ उन उपादेय-हेय तत्वोकी परीक्षा श्रव-रय कर लेना चाहिये, क्योंकि उनमें श्रन्यथापना होने से श्रपना श्रहित होता है, श्रर्थात् यदि उपादेय को हेय मानले तो श्रहित होता है, श्रीर हेयको उपादेय मानले तो भी श्रहित होता है।

भ्रव, कोई पूछता है कि स्वय परीक्षा न करे, श्रीर जिनवचन मे कहे श्रनुसार हेयको हेय तथा उपादेय को उपादेय माने तो क्या श्रापत्ति है ? उसका उत्तर देते है। उत्तर--- धर्षका माव मासित हुए विना वचनों का धनिप्राय नहीं जामा का सकता। स्वय तो मानले कि मैं जिनवचनानुसार मानता है किन्तु भावमासित हुए विना धन्यवायना हो बाता है।

तरवका थैसा मान है नही ही यहा करना नह तरव यहात है।
प्रयोधनमूत तरवका गैसा स्वक्य है बैसा आने विना यथाय प्रदान
नहीं होता। प्रयोधनमूत तरवंकी तो परीक्षा करके अहा करता है,
प्रोर किन्हीं सूक्ष्म तरवंकी परीक्षा करके उन्हें कहे सनुसार मान
भेता है। इस सम्बन्धमें स्वामी कार्तिकेषानुमें आगाया ३२६ ३२४ में
कहा है कि—इसक्तार निरुव्यते सब बीव पुद्गत धर्म प्रधमें
प्राक्ताय भीर काल—इस छह प्रव्यों को तथा उन प्रस्थोंकी सर्व
पर्यायों को सर्वक्रक प्राप्त मनुसार को बानता है—सहान करता
है वह युद्ध सम्बन्धाह होता है तथा को इसप्रकार प्रदान नहीं
करता किन्तु तसमें संका करता है नह सर्वक्रके प्राप्त में प्रतिकृत्त
है—अगटवा निष्पादिह है।

प्रयोजनभूत इय-उपादेय शक्तों की परीचा करक यथार्थ

#### निसंग करना चाहिय

को जीव ज्ञानावरणके विशिष्ठ संयोपयाम विना तथा विशिष्ठ मुक्ते स्वोप विना सूक्त तरवार्यको नहीं जान सकता बहु सीव जिन वचनमें इसप्रकार स्वान करता है कि— जिनेस्ट्रेव में को सूच्य तथा कहा है बहु सब में मसीमांति इह करता है — इसप्रकार मो बहु सदाबान होता है।

सामान्यतया तत्त्वोका निर्णय तो स्वय किया है, किन्तु विशेष क्षयोपशमज्ञान नहीं है, इसलिये सूक्ष्म तत्त्वों को नहीं जान सकता। वह सर्वज्ञकी ग्राज्ञानुसार मानता है । किन्तु जो मूलभूत तत्त्वोका निर्णय भी न करे उसे यथार्थ प्रतीति नही होती। इसलिये यहाँ कहते हैं कि तत्त्वार्थका भाव ग्रयने ज्ञानमे भासित हुए विना, केवली के वचनका यथार्थ ग्रभिप्राय समभमे नही ग्राता, ग्रौर स्वय परीक्षा करके जाने विना अन्यथा प्रतीति हो जाती है। लोकमे भी किसी श्रादमी को काम के लिये भेजा हो, वहाँ वह श्रादमी श्रगर उसका भाव न समभी तो कुछ के वदले कुछ कर लाता है। इसी आशयका एक दृष्टान्त है-एक सेठ ने भ्रपने नौकर से कहा कि-जा, घोडे की पानी दिखाला। वहाँ सेठ के कहने का तात्पर्यनो घोडे को पानी पिला लाने का था, किन्तु वह नौकर उसे नहीं समका ग्रीर घोडे को नदी किनारे ले जाकर कहने लगा कि—देखले घोडा पानी !— इसतरह पानी दिखाकर उसने घोडे को घर लाकर बाँघ दिया । घोडा प्यास के मारे हिनहिनाने लगा। तब सेठ ने नौकर से पूछा क्यो माई! घोडे को पानी पिलाया या नहीं ? वह बोला कि-ग्रापने तो पानी दिखाने के लिये कहा था, पिलाने के लिये कब कहा ?—नीकर का उत्तर सुनकर सेठ ग्राश्चर्यमे पड गये ग्रीर बोले कि—ग्ररे सूरख । कहने का भाव तो समफ लेता। उसीप्रकार भगवान ने कहा है इसलिये मान लो,—इसप्रकार परीक्षा किये बिना मान ले, किन्तु स्वय उसका प्रयोजन न समभे तो लाभ नही हो सकता। इसलिये हेय श्रोर उपादेय तत्त्व कौन-कौनसे हैं उसका बरावर निर्एाय करके समभता चाहिये। भगवान ने कहा है तदनुसार श्रपने ज्ञानमे बराबर

४६८ नोचनार्ग प्रकाशक की किरवें निर्णय न हो सबसक परीक्षा करके सपनी सुलको हू दता है पौर

ार्ण्य गहा उपरक्ष पराचा करने स्थाना सूलका हुन्या इत्यार सरयका निर्मय करता है। चाहे यमा देव—मुरु—झास्त्र को नहीं मान मेता।

भेता।

वित वपन भीर भयनी परीक्षा—इन दोनों को समानता हो
तो जानना कि सरको परीक्षा हुई है। जबतक बसान हो तबतक विद्युपकार कोई हिसाब करता हो भीर रकन बरावर न सिसे तो

में बिचार करता रहता है। तथा जो स्न यतस्य है उसकी मी परीक्षा हो सके तो करता है नहीं दो समुमान स्वाता है कि—बिचने हैय ववावेय वरत्र हो स्न यथा नहीं कहे यह सेयतस्य सम्याधा किस्तियें कहेगा ? जिद्यमकार कोई प्रयोजनसूत कार्योमें सूठ नहीं बोलता हो तो सम्योजनसूत कार्यमें किस्तिये सूठ कोलेगा ? सुदलिये स्यतस्य

धपनी मूलको ढूढता ही रहता है उसीप्रकार यह भी धपनी परीक्षा

जैन पासनमें जीवादि तस्य सर्वत्रदेव-पुर-चास्त्र धादि का प्रस्त्रदा मिक्यण किया है। उसका तो हेतुने-पुष्टिये-धदुमानसें निर्णय हो सकता है उन्हें तो परीका करके पहिचामा चाहिये। तथा जिसके प्रस्तामा चाहिये।

कास्वकप परीक्षा द्वारा तथा भाषा द्वारा भी भावता ।

साम्राजुधार सम्में सेना चाहिये। समस्त मुक्तवर्थों की वरीक्षा न हो एके नहीं सर्वेत्रकी साम्राका नहुमान करके मान सेना चाहिये। भोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा नयों नहीं कहा को हमारी समस्त्री पाता? तो यहाँ कहते हैं कि—सम्बान ने सीर मनियों ने तो नहीं नहा है को समस्त्र में साथे किन्तु तुन्ते परीक्षा करने की दरकार नहीं है। हेतु-युक्ति ग्रादि द्वारा निर्णय करने में तू उपयोग नहीं लगाता, इमिलये तेरी समभमे नहीं ग्राता। हेतु-युक्ति ग्रादि द्वारा वैसा ही कथन किया है जो समभमे ग्राजाये। जो सम-भने का प्रयास करे उसकी समभमे ग्राता है।

### श्रवश्य जानने योग्य तन्व

जीवादि द्रव्यो तथा तत्त्वो को जानना चाहिये। त्यागने योग्य मिण्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिक का स्वरूप बराबर जानना श्रीर निमित्त नैमित्तिकादिक को यथावत् समफना चाहिये। इत्यादिकमेउपादान-निमित्त, उपादान-उपादेय म्रादि जानना। चिद्विलास मे कहा है कि-जो कारण कार्य को यथार्थ रूप से जानता हो उसने सब जान लिया। श्री समयसार मे निमित्त को हेय तत्त्व फहा है। यह सर्व तत्त्व मोक्षमार्ग मे प्रवृत्ति के लिये ग्रवश्य जानने योग्य हैं। इसलिये उन्हे तो बराबर हेतु-युक्ति, प्रमाण नय द्वारा जानना चाहिये। तथा यदि विशेष क्षयोपशम हो तो निर्देश-स्वामित्व द्वारा तथा सत्-सख्यादि द्वारा उन तत्त्वो के विशेष भी जानना चाहिये, अर्थात् जैसी बुद्धि हो श्रीर जैसा निमित्त वने तदनुसार सामान्य-विशेषरूप उन तत्त्वो को पहिचानना चाहिये ।-इसप्रकार यहाँ द्रव्या-नुयोग को प्रधान कहा है। पुनश्च, उन तत्त्वो को विशेष जानने के लिये उपकारी गुग्रस्थान-मार्गग्रास्थान श्रादि जानना । यह करणान-योग जानने को कहा, तथा पुरासादि ( प्रथमानुयोग ), व्रतादि किया को ( चरणानुयोग को ), भी जानना चाहिये, तथा जहां समक्ष मे न भ्राये वहाँ भ्राज्ञानुसार जानना।

हेंश्वे सीक्षमार्ग मकाराक की किरवें इसप्रकार छाहें जानने के सिमे किचार-सारत स्वाच्याय भवज-

सम्मासाद करता है। सपना कार्य-सम्मादधन प्रगट करने का भिषे सरपाठ हप-उल्लास है प्रमाद नहीं है वह प्रतरंग प्रीति पूर्वक उसका साधन करते हुये अवतक तत्त्वप्रज्ञान संतरण प्रतीति न हो तब तक उसोके सम्मास में प्रयुक्त रहता है।

[बीर व २४७३ प्र वैद्याब युक्ता १४ छोमबार दा २७-४-४३ ]

खर्चमक्यी कार्य करने का महात हुवं है इस**लिये** उत्साह पूर्वक प्रयस्म

सम्पक्त्यसन्सुख जीव का उत्साह पूर्वक प्रयत्न को जीव सम्पक्तसम्बद्धक हुमा है उसे मंतर में मधना सम्म

करता है किन्तु प्रमाद नहीं करता । तरविक्षार का उद्यम करता है और वह उद्यम करते-करते मात्र पपने सारमा में ही यह में हूँ— ऐसी पह बुद्धि हो तब सम्मक्हिंह होता है। बेते-व्यशिर में सहुंबर्धि है कि यह में हूँ उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप धारमा में सनुमवं पूर्वक सहंदुद्धि हो तभी सम्मय्यमंत होता है। चोचे गुणस्थान से ही पूर्व परिण्णित प्रारम्म हो बातो है। चुद्ध उपयोग चौचे गुणस्थान में सम्पन्नाम तक ही रहता है। उस समय बुद्धि पूर्वक कपाय महीं है। युद्धोपयोग होने पर भी सभी बुद्धि पूर्वक राग भी है सबसा बीचरायता महीं हो गई है। स्वयाव समुद्धा ही उपयोग है वहां बुद्धि पूर्वक पा नहीं है। स्वरूप में पहुच्छा हो। उपयोग है वहां कुद्धि पूर्वक पा नहीं है। स्वरूप में प्रमुख्य हो। अपयोग है

रहता है। सपने भावों को नरावर जानता है। मैं ज्ञानानस्य सारमा है सारमा के साध्य से सम्मग्वर्शनादि हों वे मभी हितकप हैं—इस- प्रकार श्रनुभूतिपूर्वक ग्वमवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से जाने तभी सम्य-क्हिष्ट है। निविकल्प प्रनुभव मे मति-धुतज्ञान भी स्वानुभव प्रत्यक्ष है। ऐसे ज्ञान से ग्रात्मा के स्वभाव को ही ग्रपने रूप जाने वह जीव सम्यग्दृष्टि है। जो नम्ययत्वसन्मुख जीव वैसा श्रभ्यास करता है वह ग्रल्पकाल मे ही सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है, इसी भव मे प्राप्त करता है, श्रयवा इम भव के सस्कार लेकर जहां जाये वहां प्राप्त करता है। तिर्युख में भी कोई जीव पूर्व सस्कारों के वल से निमित्त विना भी सम्यवत्व प्राप्त वर लेता है। ग्रतर मे स्व सन्मुख होने का श्र-भ्यास करते-करते मिथ्यात्व का रस एकदम कम होता जाता है, श्रीर ऐसा ग्रभ्यास करते-करते स्वरूप सन्मुख होने पर मिथ्यात्व का श्रभाव हो जाता है। यहाँ उद्यम करे श्रीर सामने कर्मोंका रस (-ग्रनुभाग) दूर न हो ऐसा नहीं हो सकता । यहाँ सम्यक्त्व हुग्रा वहाँ मामने मिथ्यात्व कर्मी का ग्रभाव होता ही जाता है,-ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबध है। तथापि कोई किसी का कर्ता नही है। ग्रतर मे स्वरूप सन्मुख होने का उद्यम करना ही सम्यक्तव का मूल कारण है, तथा देव-गुरु श्रादि वाह्य निमित्त है। किसी जीव की वर्तमान मे वैसे निमित्त न भी हो तथापि पूर्व सस्कारो के वल से सम्यक्तव को प्राप्त हो जाता है। पूर्वकाल मे उसे देशनालव्यि तो अवश्य प्राप्त होना ही चाहिये यह तो नियम है। तत्त्वविचार करके यथार्थ तत्त्वनिर्णय का उद्यम न करे तो वह जीव सम्यक्तव का श्रिधकारी नही है।

### तत्त्वविचार होते ही सम्यक्त्व का अधिकारी

देखो, तत्त्व विचार की महिमा। तत्त्व विचार रहित देवादिक

की प्रतीति करे धनेक खाओंका धम्यास करे तथा बत-तपस्ररणारि करे तथापि वसे सम्यक्ष्य हाने का स्विकार नहीं है और तस्विवार सास उनके दिना भी सम्यक्ष्य स्विकारी होता है। पुनस्र किसे बीवको तस्विवार होते है पूर्व किसे कारणवधा देवाविककी प्रतीति होती है तथा वस-तप समीकार करता है और फिर तस्विवार करता है, किन्तु सम्यक्ष्य का स्विवार होतेपर ही होता है।

888

सनादि मिग्याइिंट को पहसे एक बार जानी के पाछ से पीपी
देशनास्थिय प्राप्त की दो पीर उसके संस्कार के वर्गमानमें सम्बद्ध स्थानास्थ्य प्राप्त की हो धीर उसके संस्कार के वर्गमानमें सम्बद्ध वर्गम प्राप्त कर से । वहाँ उसे निसमेंब कहा जाता है किन्तु निसमेंब का सम्बं ऐसा नहीं है कि ज्ञानी की वेशना बिना सम्बद्ध्य होग्या । निसमेंब सम्बद्ध्य नामें को भी एक बार पूर्वकासमें हानीके पास्थे देशमाल्याक्य को सम्बद्ध मोन सम्बद्धान प्राप्त करता है । उम्म गर्दान के सम्बद्ध कोन सम्बद्धान प्राप्त करता है । उम्म गर्दान के सिमे पूस को उर्श्वविचारका उत्तम हो है । बिसे उर्ल्व सांबार नहीं है थीर देश-पुत आदि की प्रतीत करता है अमेंक सांबार नहीं है थीर देश-पुत आदि करता है त्यांप वह बीन सम्बद्धान सम्मास करता है ज्ञान्यनिकार की मुक्सता है ।

चैतन्य की निविकत्य अमुश्ति ही सम्यग्दर्शन है।

प्रथम स्वक्य सम्मृक होकर निविकत्य अनुपृति हो—सानग्दका
देदन ही तमी बचार्य सम्यादर्शन हुया कहनाता है उन्नुके निर्मा

यथायं प्रतीति नही कहलाती । श्रनुभूति से पूर्व तत्त्वविचार करके हिंद निर्णय करना चाहिये, निर्णय मे ही जिसकी भूल हो उसे यथायं श्रनुभूति कहां से होगी ने नही हो सकती । मात्र विकल्पसे तत्त्व-विचार करता रहे तो वह जीव भी सम्यक्त्व को प्राप्त नही होता । श्रतरमें चैतन्य स्वभाव की महिमा करके उसकी निर्विकल्प श्रनुभूति करना ही सम्यग्दर्शन है।

सम्यक्त्व के माथ देव-गुरु छादि की प्रतीति का नियम है।

पुनश्च, किसी को तत्त्विचार होने पर भी तत्त्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुन्ना, किंतु मात्र व्यवहार धर्म की प्रतीति— रुचि हो जानेसे वह देवादिककी प्रतीति करता है ग्रथवा वृत-तपको प्रगीकार करता है। तथा किसी को देवादिक की प्रतीति श्रीर सम्य-क्त्व एक साथ होते हैं। तथा व्रत-तप सम्यक्त्व के साथ हो या न भी हो, किंतु देवादिक की प्रतीतिका तो नियम है। उसके विना सम्यक्त्व नहीं होता। त्रनादिक होने का नियम नहीं है। श्रनेक जीव तो पहले सम्यक्त्व होनेके पश्चात् ही व्रतादिक धारण करते हैं, तथा किसी को एक साथ भी हो जाते हैं।

निमित्त की श्रपेक्षासे श्रभीतक तत्त्विवचार की मुख्यतासे कथन किया। श्रव श्रतरग में उतरनेके लिये तत्त्विवचार की प्रधानता को भी उडाते हैं।

किसी को तत्त्वविचार होने पर भी तत्त्वप्रतीति न होने से सम्य-क्त्व तो नही हुआ किन्तु मात्र व्यवहारधर्म की प्रतीति-रुचि हो जाने से वह देवादिक की प्रतीति श्रीर व्रत-तप को श्रगीकार करता है। ४४४ मोश्रमार्ग प्रकाशक की किरवें

ठरक प्रवीति – पंतरंग धनुष्ठति महीं की जायक उन्मूल महीं हुमा ही उसे तरक विकार द्वारा व्यवहार धर्म की स्वि रह काही है किन्तु वरतुस्त्रमाव की प्राप्त महीं होता। इसियो जायक उत्मल धनुपूर्ति ही प्रचान है वही उन्यवस्त है। पुत्रस्त किसी की देवारिक की प्रवीति धीर सन्यवस्त एक साथ

होते हैं। पहने कहा है कि देवादिक की प्रतीति करता है ग्रीर पिर

सम्पन्त होता है सपना नहीं भी होता । यहाँ कहा है कि देनादिक की प्रतिति तुर्व नहीं संतरण जायक स्वभाव की हाँव की इसमिये दोनों एक साथ होते हैं। तका सम्पन्तक के साथ ही किसी को पूर्व — स्पायि होते हैं किसी को नहीं भी होते किस्तु सम्पन्तक के समय वेन पुरु-साक की प्रतिति तो नियमक होती है। सक्ते देवादिक की प्रतिति हो। किस्तु सत्तरण तरक की सुतुस्ति म करे तो सम्पन्तक महीं हो। किस्तु सत्तरण तरक की सुतुस्ति म करे तो सम्पन्तक महीं हो। सन्तु सत्तरण तरक की सुतुस्ति म करे तो सम्पन्तक

इस्प्रकार तरविष्यारे वाभा सम्मक्त्वका समिकारी है किन्दु उसे सम्बक्त हो ही बाये-ऐसा नियम नहीं है। भारमसम्बन्ध परि स्थान करे तो सम्मक्त नहीं होता क्योंकि सम्मक्त होने से पूर्व पौच साम्मका होना कहा है। सम्मक्त होते समय सुद्रोपमोग-निवक्त मान होता है। बहा बुद्धिपूर्वक के विकस्प सूठ बाते हैं भरीन्त्रिय मानक का बेदन होता है।

पाँच लिक्कियों का स्वरूप

धर्गीकार करते हैं किसी के प्रक साथ भी होते हैं।

रायोपसमसम्ब विश्वविक्राच्य वैसनासम्ब प्रायोग्यसम्ब सौर करणसम्बन्धः योग सम्बन्धं सम्बन्धः होने से पूर्व होती हैं।

- (१) च्रयोपशमलिधः—जिसके होने से तत्त्वविचार हो सके—ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मो का क्षयोपशम हो, ग्रर्थात् उदयकाल को प्राप्त सर्वघाति स्पर्धको के निपेको के उदय का ग्रभाव वह क्षय है, तथा भविष्यकाल मे उदय ग्राने योग्य कर्मों का सत्ता रूप से रहना वह उपशम है। ऐसी देशघाती स्पर्धको के उदय सहित कर्मों की श्रवस्था का नामक्षयोपशम है, ग्रोर-ऐसे ज्ञान की प्राप्ति वह क्षयोपशम है।
  - (२) विशुद्धिलिठ्धः—मोहकी मदता श्रर्थात् मदकपायरूप भाव हो कि जिनसे तत्त्वविचार हो सके वह विशुद्धिलिंघ है।
- (३) देशनालिधः—श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदेशित तत्त्वो की घारणा होना, उनका विचार होना वह देशनालिध्य है। नरकादि में जहां उपदेश का निमित्त न हो वहां वह पूर्व सस्कारों से होती है। यहां "उपदेश" कहा है। कोई उपदेश के बिना मात्र शास्त्र पढकर देशनालिध्य प्राप्त कर सके—ऐसा नहीं हो सकता। उपदेशित तत्त्वो का वराबर श्रवण, ग्रहण पूर्वक पक्की धारणा होना चाहिये।
  - (४) प्रायोग्यलिधः—कर्मोकी पूर्व सत्ता घटकर ग्रंत कोडा-कोडी सागर प्रमाण रह जाये तथा नवीन वघ भी ग्रत कोडा-कोडी मागर प्रमाण के मख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लिब्धकाल से लेकर क्रमश घटता ही जाये श्रीर कुछ पाप प्रकृतियोका वघ क्रमश मिटता जाये,—इत्यादि योग्य ग्रवस्था होनेका नाम प्रायोग्यलिब्ध है। यह चारो लिब्धयाँ भन्य श्रीर ग्रभव्य दोनोके होती हैं। यह चारो लिब्धयाँ होनेके पश्चात् सम्यक्त्व हो तो हो, श्रीर न हो तो न भी

मोश्रमार्ग प्रकाशक की किरवें

888

प्रकार उस विक्षा की प्रतीति होजाती है सबबा सन्यया विचार होता है, तथा धन्म विचारमें सीन होकर अस शिक्षाका निर्वार न करे तो उसे प्रतीति नहीं भी होसी। उसी प्रकार श्री गुदने तरून उपदेश दिया उसे जानकर विचार करे कि-यह जो उपवेस दिया वह किस प्रकार है ? फिर विचार करने से उसे ऐसा हो है — ऐसी प्रदीर्टि हो बाती है सथवा सन्धमा विचार होता है तथा सन्ध विचारमें मीन होकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति महीं भी होती। किंतु उसका उधम हो मात्र तस्विवचार करने का ही 🕻।

प्रयम बाद सहिवयाँ तो निष्याहरि सम्य समस्य दोनों बीबोंको होती हैं किन्तु सम्यक्त्व होनेपश्तो यह चार सम्भियाँ धवस्य होती ही है। यौचवीं करणसन्धि हीमेपर तुरस्त सम्यक्त्य समझ्य प्रगट होता है इसलिये तत्त्व विचारवासे को सम्मन्त्व होने का निमम नहीं

हो-ऐसा श्री मन्त्रिसार में कहा है, इससिये उस तत्त्वविचारवास को भी सम्यवस्य होनेका नियम नहीं है । जैसे--किसीको हितसिया वी उसे जानकर वह विकार करे कि-यह की शिक्षा दी है वह किस प्रकार है ? फिर जिमार करने से उसे ऐसी ही हैं — इस

है। भीसे--किसीने किसी को हित शिक्षा वी हो जसे बानकर वह विचार करे कि-स्यह को शिक्षा वी है वह किस प्रकार है । फिर विचार करने पर 'ऐसी ही है --इसप्रकार उस विकास की प्रतीवि हा चामे।

धमना सन्यक्षा विकार हो कामे या सन्य विचार में सर्गणा<sup>मे</sup> भौर सस विकाका निर्भार न करे तो प्रतीति नहीं होती। ससी

प्रकार श्री गुरुने उपदेश दिया हो, वहाँ पहले विचार करे श्रीर फिर श्रन्यथा विचारमे लग जाये, श्रथवा विशेष विचार करके निर्धार न करे तो श्रन्तरग प्रतीति नहीं होती।

पाँचवी करणलिब्ध होने पर सम्यग्दर्शन श्रवश्य होता है,— उसका श्रव वर्णन करेगे।

[ वीर स॰ २४७६ प्र॰ वैशाख शुक्ला १५ बुधवार २६-४-५३ ]

यह सम्यक्त्वसम्मुख जीवका वर्ण्न चल रहा है। तत्त्विचार का उद्यम करनेसे जीवको सम्यग्दर्जन होता है, तव पहले पाँच लिब्धयां होती हैं। उनमे पहली चार लिब्धयां तो प्रत्येक जीवको हो सकती हैं, किन्तु पाँचवी जो करणलिब्ध है वह होने पर जीवको अतर्मु हूर्त मे श्रवश्य ही सम्यक्त्व होता है। उस करणलिब्ध का यह वर्ण्न हो रहा है।

(५) करणल्हिधः—पाँचवी करणल्हिघ होनेपर सम्यक्त्व भ्रवश्य होता ही है—ऐसा नियम है, किन्तु वह करणल्हिघ तो उसी जीवके होती है जिसके पूर्व कथित चार लह्मियाँ हुई हो भ्रौर भ्रत- मूं हूर्त के पश्चात् सम्यक्त्व होना हो। उस करणल्ह्मिवाले जीवके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि—उपयोग को तत्त्वविचार में तद्र्प होकर लगाता है भ्रौर उससे प्रति समय उसके परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे—किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसे तुरन्त ही शिक्षा की प्रतीति हो जायेगी। उसीप्रकार तत्त्व उपदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसे उसका श्रद्धान हो जायेगा। श्रौर उन परिणामो का तारतम्य

४४म मोचमान प्रकासक की किर्पे केबमजान द्वारा वेचा वधीके द्वारा करणामुगोग में उसका निकास किया है। उस करसामध्य के तीन मेव हैं—अस करणा सपुबकरण

संतरमें भेतन्य स्वमाव स्व मुख परिष्णाम होने पर मोतर कोई पूरम परिणाम हो बाते हैं वे केवलोगन्य हैं। मैं सब करण करूं सनिवृत्तिकरण करूं "—ऐसा सका नहीं होता किन्तु धन्तरमें बैतन्य सन्भुक्त तत्वविचार का उदम करने पर वैसे सम करणाविके परि

भौर भनिवृत्तिकरण । उसका विशेष विवरण तो भी सम्बिसार

शास्त्रमें किया है उससे बानना ।

एम हो बाते हैं वे धपनेको बुजियन्य नहीं हैं।

धन्मारमहिट से धारमसमुख परिणाम हुए हैं धौर धायमहिट
से तीन करण के परिणाम हुए हैं—ऐसा कहा बाता है। बीव की
विग्रुत परिणामों का निमित्त होने पर कमों का विराणमण है।
वाता है किन्तु भीवका उद्यम तो धपने स्वभाव-स्नुमुख परिणाम
का ही है।

का ही है।

सम्पर्याम प्राप्त करमेकेपरचात् पिर कोई बीव विपरीत प्राप्त
प्राप्त द्वारा अष्ट होकर संसारमें परिभ्रमण करता है। निष्पात कर्म
के उदयमें पुष्क होने से सम्पर्त्तका भ्रमाव हो जाता है भीर मिल्मार
त्रकमका प्रमाव होने पर सम्पत्तक हो जाता है—ऐसा कहा है वह
निमित्तक क्षम है। जिस समय यहां बीवके परिगाम त्वमावसम्पुत्त होते हैं भीर सम्पत्तक होता है जस समय छामने मिल्पाल
कमौरा उदय नहीं होता—ऐसा जानना।

पिकासां की विचित्रता

परिवामी की विचित्रता देगो परिणामींकी विविज्ञता ! कोई श्रीव को ग्यारहर्वे ग्रुण स्थानमे यथार्यात चारित्र प्राप्त करके फिर मिथ्याद्दृष्टि होकर किचित् न्यून अर्घ पुद्गल परावर्तन काल तक ससारमें भटकता है, श्रीर कोई जीव नित्य निगोदमे से निकलकर मनुष्य होकर आठ वर्ष की आयु मे मिथ्यात्वसे छूटकर अतर्मु हूर्तमे केवलज्ञान प्राप्त करता है।—ऐसा जानकर अपने परिणामोको विगाइने का भय रखना तथा सुधारने का उपाय करना चाहिये।

श्रनादि निगोद मे से निकलकर मनुष्य होता है श्रीर श्राठ वर्षमें सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रतमुं हूर्तमे ही केवलज्ञान प्राप्त कर लेला है, श्रीर कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर फिर निगोदमे जाता है। उसमे जीवके परिणामोकी ही विचित्रता है, किसी श्रन्यके कारण वैसा नहीं होता। किसी जीवने निगोद श्रीर सिद्धपर्यायके बीच मनुष्यका एक ही भव किया—श्राठ वर्ष पहले निगोदमे श्रीर श्राठ वर्ष वाद केवली । श्रीर दूसरा कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर फिर निगोदमे !—ऐसा जानकर स्वय श्रपने परिणाम सुघारने का उपाय करना, सावधान-होकर स्वसन्मुखतासे उद्यम रखना चाहिये। स्वय श्रपने परिणामों को विगाडने का भय श्रीर सुघारनेका उद्यम रखना चाहिये।

पुनश्च, उस सादि मिथ्यादृष्टिको यदि कुछ काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनपना नष्ट नही होता, तत्त्वोका अश्रद्धान प्रगट नही होता तथा विचार किये बिना या अल्प विचारसे ही उसे पुन सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, तथा यदि अधिक काल तक उसे मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैमी अनादि मिथ्यादृष्टिकी दशा होती है वैसी ही दशा उसकी हो जाती है। गृहीत्व मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण

साधनार्गं प्रकाशक की किरसें

करता है तया निगोदार्तिक में भी भटकता है उसका कोई प्रमाण मही है।

पुनश्य कोई बीब सम्पन्तत्व से घ्रष्ट होकर सासादनी होता है तो वहाँ बया य एकसमा तथा उत्कृष्ट छह धावसी प्रमास काल रहता है। उसके परिणामीकी दशा वचन द्वारा नहीं कही जासकरी। यहाँ मुक्त्मकाममाध किसी जातिक केवसीगम्य परिस्ताम होते हैं वहाँ धानन्तानुबन्धीका उदय होता है किन्तु निम्मास्वका जबस नहीं होता। उसका स्वरूप धागम प्रमाससे बानना।

पुनवस कोई जीव सम्मावस्थे भ्रष्ट होकर मिल्ल पुगरमामको प्राप्त होता है। वहां उसे मिल्लमोहनीयका उदय होता है। उसका काम मन्य प्रत्यक्ष हुत मात्र है। उसका काम भी प्रत्य है इसिये समें परिसाम भी केवमजानगर्य है। यहां इतना मासित होता है कि—जो किसी को सिला वी उसे वह कुछ सस्य तथा कुछ सस्य एक हो काममें मानता है असी यकार इसे भी तर्वका स्वाप्त सम्बद्धान एक ही काममें होता है वह मिल्लया है।

सम्मायर्थनसे भ्रष्ट होकर को बीव सजानी होकर निगोरमें मधा है कपकी बचा भी भनादि सजानी की भांति हो बाती है। ही उसे संसार परिभित्त हो गया है किन्दु बर्गनाममें तो उसे मिम्प्याज्ञाने ही है। सम्मान्य प्राप्त करके फिर भ्रष्ट हुआ उसके जानके निम्प्या ज्ञान म कहा काये—ऐसा नहीं है। सम्मान्यर्थन प्राप्त करनेवाले की हष्टि तो सम्मानसम्मुल ही है उसके समय-समय के मुस्मपरिसामों को स्रसम्य मही पकड़ सकता। तीसरा मिश्रगुग्गस्थान है, किन्तु वहाँ मिश्रका श्रर्थ ऐसा नही है कि सच्चे देव-गुरुको माने श्रीर कुदेव-कुगुरु को भी माने। कुदेव-कुगुरुको मानता है वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टि है।

प्रश्न—"हमारे तो जिनदेव तथा श्रन्यदेव सभी वंदन करने योग्य हैं"—इत्यादि मिश्रश्रद्धानको मिश्रगुणस्थान कहते हैं ?

उत्तर—नहीं, वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब फिर यह तो देव-कुदेवका कोई निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो प्रगट विनय मिथ्यात्व है—ऐसा मानना।

सच्चे देव-गुरुको माने, तथापि श्रतरमे श्रात्माकी निर्विकल्प श्रद्धा न हो तो वह मिण्यादृष्टि ही रहता है, उसे भी मिश्रगुणस्थान नहीं कहते, तब फिर जिसे श्रभी सच्चे सर्वज्ञदेव श्रौर कुदेव का विवेक नहीं है। श्रौर सबको समान मानता है वह तो विनयमिण्या-दृष्टि है। उसके मिश्रगुणस्थान नहीं है, किन्तु स्पष्ट पहला मिण्यात्व-गुणस्थान है।

—इसप्रकार सम्यक्तव सन्मुख मिध्यादृष्टियोका कथन किया, तथा प्रसगोपात अन्य कथन भी किया। इसप्रकार जैन मता-वलम्बी मिथ्यादृष्टियो के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना-प्रकार के मिथ्यादृष्टियो का कथन किया है, उसका प्रयोजन इतना ही जानना कि—उन प्रकारों को समम्ककर अपने में वैसा कोई दोष हो, तो उसे दूर करके सम्यक्श्रद्धान युक्त होना, किन्तु अन्य के ऐसे दोष देखकर कथायी नहीं बनना चाहिये, क्योंकि अपना मला-बुरा तो अपने ४५९ मोझमार्ग प्रकाशक की किर्पे

परिकार्मों से होता है। यदि धन्य को श्वितान देखे हो उसे उपवेख देकर उसका भी भना करना। कड बेतन के परिकास प्रतिसमय स्वयं धपने से क्रमबद होते

हैं — ऐसा बस्तुस्वरूप सर्वज्ञ के धाविरिक्त धन्य मतों में कहाँ हैं नि कहीं नहीं है। धारमा का बायक-स्वमान है स्वय बायक है एकड़व्य पूसरे पवार्ष का भी काम कर सकते नहीं प्रत्येक बढ़-सेतन के प्रति समयके परिजाम सवा स्वतंत्र होते हैं।— ऐसी समार्थ बस्तुस्थिति विराम्बर बनायत में ही हैं।

निष्याहि भीवों का कथन किया है उसे समस्कर झपने में बैसा कोई दोव हो तो उसे दूर करने के सिये वह बसान किया है। पारमहित के सिये स्वयं अपना विचार कर घारमाकी दिन करके मिष्याख टासकर सम्यक्तवका उद्यम करना वह प्रयोचन है।

संसार का मृत्त मिश्यात्व है

स्वये परिणामों को मुकारने का उपाय करना योग्य है इस सिरे सर्वेपकार के सिच्यात्व मान छोड़कर सन्यव्हीह होना योग्य है न्योंकि ससार का मूल मिन्यात्व है। मिन्यात्व के समाग इसरा कोई पाप महीं है। एक मिन्यात्व घीर उसके सान धर्मतानुवाधी है समान होने पर दक्तालीस कमें प्रकृतियों का नंघ तो मिट ही जाता है तथा कमों की धंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति रह जाती है स्रोर सनुमान भी सत्य रह जाता है। सस्यकाल में ही नह मोशपद प्राप्त करता है कितु मिन्यात्व का सद्याव रहने से सन्य धर्मक स्थान करने पर भी मोल महीं होता। इसिसे हरएक प्रयत्न हारा भी सन प्रकार से उस सिन्यात्व का मास करना योग्य है। कर्मादि पर के कारण जीव के परिगाम बिगडते-सुघरते नही हैं, किंतु श्रपने ही उद्यम से बिगाड-सुघार-होता है, इसलिये ऐसा उपदेश है कि श्रपने परिणामो को सुघारने का उद्यम करना योग्य है।

इसलिये सर्व प्रकार के मिथ्याभाव छोडकर स्वभावसन्मुख होना योग्य है । सम्यग्दर्शन ही परम हितका उपाय है । सम्यक्दर्शनके बिना गुभभाव करे तो भी कल्याण नहीं है, क्यों कि ससार का मूल मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व के समान ग्रन्य कोई पाप नहीं हैं । सम्यग्दर्शन होने से मिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी का श्रभाव हुआ तथा जीवकी "इतनो गुद्ध परिणति हुई कि उस जीव को ४१ कमें प्रकृतियों का बघ तो होता ही नहीं, श्रीर पूर्वकर्म की स्थिति श्रन्त कोडा-कोडी सागर ही रहती है, तथा घातिकर्म श्रादिमें श्रनभाग भी श्रल्प ही रह जाता है। देखो, यह सम्यग्दशंन का प्रताप ! सम्य-ग्दर्शन होने पर अवश्य ही अल्पकालमे मोक्षपद प्राप्त करता है और मिथ्यात्ववाले जीवको चाहे जितने उपाय करने पर भी मोक्ष नही होता । इसलिये हर किसी प्रयत्न द्वारा सर्व प्रकारसे उस मिथ्यात्वका नाश करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना योग्य है-इस उपायसे जीवका ' कल्याण होता है।

—इसप्रकार श्री "मोक्षमार्ग प्रकाशक" की किरणों में जैनमता-वलबी मिथ्याद्दियों का निरूपण करनेवाला सातवा श्रिषकार समाप्त हुग्रा।

## शुद्धि पत्र <sub>पश्चि</sub>

ণদিব

40

ঘুরি

| ąя                  | 14      | संबंध                | सम्बन्ध          |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|
| 10                  | 3       | त्रिकास है           | त्रिकाल मिन्न    |
| X G                 | पतिम    | नग्वान               | अगवान            |
| y to                | ¥       | स्वयोग               | स्वरकोश          |
| છછ                  | X.      | संपर्षे              | सबपें            |
| ₹•¥                 | ₹       | भार                  | भीर              |
| 755                 | ¥       | स्य <b>वह</b>        | व्यवहार          |
| 111                 | ₹•      | स्मर                 | स्र              |
| *XX                 | ¥       | श्रह्मचर्य           | <b>प्रहानमें</b> |
| 2XX                 | २०      | भाषनादि              | भोचनाहि          |
| ***                 | ŧ•      | भारमा                | घार्मा           |
| ***                 | र्घतिम  | षा व                 | भारममान          |
| 126                 | मंतिम   | कम                   | कर्म             |
| <b>१</b> = <b>३</b> | X.      | धधानी                | ध्यानी           |
| \$40                | १७      | सबेदन                | संवेदन           |
| ₹ ₹                 | ė       | <b>धास्माकी</b>      | पारमाकी          |
| ₹•७                 | *       | वजीन                 | <b>प्रकीय</b>    |
| २४८                 | ×       | समेगादि              | संवेगादि         |
| 248                 | X.      | सह भी                | सङ्गी            |
| 25.R                | *       | भाषा                 | <u>चाता</u>      |
| 315                 | •       | मिस्या <b>इ</b> स्टि | सम्मग्रिक        |
| 185                 | र्घोतिम | मिष्या               | <b>पञ्चार्य</b>  |
| 448                 | 22      | क्रम                 | काम              |
| Ytx                 | प्रतिम  | কা                   | कारम             |
| ***                 | •       | कामी                 | का               |
|                     |         |                      |                  |